वीरू साहव (दिल्ली)

पारी साहव

गुल्ला साहव (भुरकुड़ा, जिलागाजीपुर)

जगजीवन साहब गुलाल साहब

दूलमदास साहब भीग्वानन्द साहब

गोविन्द साहब (अहरीली, जिला फैजाबाद)

पलदू साहब (अयोध्या)

## ॥ अंगों का सूचीपत्र ॥

| श्रंग                   |                  |          | पृष्ठ   |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| विनती और प्रार्थना      | •••              | •••      | १-३१    |
| चेतावनी                 | ••••             | •••,     | ३१-६७   |
| गुरु और शब्द महिमा      |                  | ••••     | ६७-८४   |
| कर्म भर्म निषेध और उपदे | शि सतगुरु व शब्द | भक्ति का | =8-80/4 |

## जगजीवन साहब का जीवन-चरित्र

जगजीवन साहब जाति के छत्री थे और सरदहा गाँव में जो बारावंकी (श्रवध) के जिले में सरजू नदी के किनारे कोटवा से दो कोस की दूरी पर बसा है जन्म लिया था। ठीक समय इन के जन्म और मरन का मालूम नहीं होता लेकिन हिसाब करने से श्रनुमान दो सो वरस पहिले उनका प्रगट होना और १४० वरस गुप्त हुए होना पाया जाता है। इसका प्रमान पादरी जान टामस के लेख से भी मिलता है जिन्हों ने लिखा है कि जगजीवन साहब ने सत्तनामी मत को चलाया और विक्रमी सबत १८१७ मुताबिक ईसवी सन १७६१ में ज्ञान प्रकाशक प्रथ लिखा। इस हिसाब से उस ग्रंथ को रचे १४० वरस हुए। पादरी साहब ने जगजीवन साहब की जाति खत्री लिखी है पर यह भूल जान पड़ती है—उन्हों ने च्त्री को खत्री समसा।

जगजीवन साहव के पिता खेती करते थे और लड़कपन में जगजीवन साहब अपने वाप के गाय वैल चराया करते थे परन्तु वाल ग्रवस्था ही से इन के चित्त का संसारी कामों से हटाव श्रोर परमार्थ की श्रोर सुकाव था श्रीर साधुश्रों का सग जहाँ तक श्रीसर मिलता करते थे। एक दिन एक पूरे फकीर बुल्ला साहव सय एक महात्मा गीविंद साहव के (जो पलटू साहव के गुरू थे) जिस मैदान में जगजीवन साहव पौहे चरा रहे थे पहुँचे श्रौर उनसे चिलम चढ़ाने के लिये आग मॉगी। जगजीवन साहव तुरत अपने घर दौड़ कर गये और आग लाये और उसी के साथ दोनों महात्मा आरें के पीने को दूध भी लेते आये, पर जी में डरते थे कि वाप की मार न पड़े। उनके चित्त की यह दशा देख कर बुल्ला साहन ने हॅस कर दूध ले लिया श्रीर वोले कि डरो मत हम लोगो को देने से तुम्हारे घर का दूध घटा नहीं बरन वढ़ गया। जगजीवन साहव अचरज में आकर उलटे पाँव घर को लौटे तो देखते क्या हैं कि दूध का वरतन नकानक भर कर उवल रहा है श्रीर सारे घर में मानो दूध की नदी वह रही है। जगजीवन साहव उन साधुओं के पीछे दौडे जो वहाँ से चल दिये थे ग्रीर कुछ दूर जाकर उनको पकड़ा ग्रीर पार्थना की कि हम को मत्र उपदेश करके अपना चेला वनाइये। बुल्ला साहव ने जवाव दिया कि कान में मत्र फ्रुकने की जरूरत नहीं है श्रीर साथ ही उन पर ऐसी दया की दृष्टि डाली कि जगजीवन साहव की दशा कुछ श्रीर ही हो गई श्रीर गहरा प्रेम श्रीर वैराग जाग उठा। फिर बुला साहव बोले कि हम केवल तुम को चिताने के लिये आये थे तुम पिछले जन्म के वडे श्रम्यासी हो अब थोडे ही दिन के अभ्यास से तुम्हारा जोग पूरा हो जायगा। जगजीवन साहव ने उन के चरनों पर गिर कर प्रार्थना की कि कोई चिन्ह अपना देते जाइये जिस पर खिल्ला साहव ने श्रपने हुके में से एक काला घागा श्रीर गोविंद साहव ने श्रपने हुक्के में से सफेद धागा तोड़ कर उन की दहनी कलाई पर बॉध दिया। यह चाल दहनी कलाई पर काला श्रीर सफेद धागा वाँधने की जगजीवन साहव के पथ वालों में जो सत्तनामी कहलाते हैं श्रव तक जारी है और इस दोरगे धागे को ख्राँदू कहते हैं।

फिर तो जगजीवन साहब तन मन की सुद्ध विसार कर अभ्यास और भक्ति में लगे और दूर-दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश लेने के निमित्त आने लगे। यह महिमा उनकी देख कर गाँव वालों को ईवा भुदा हु और उनको स्ताने का कोई ज़र्तन उठा नहीं रक्ता है का जीवन

साहव उनसे पीछा छुड़ाने के लिये सरदहा गाँव को छोड़ कर कोटवा में जा रहे। कहते हैं कि उनके जाते ही सरदहा गाँव को सरजू नदी वहा ले गई।

कोटवा में जगजीवन साहब की समाघ और सातवीं गद्दी श्रव तक मौजूद है और हर साल उन के पंथ वालों और साधारन लोगों का वड़ा भारी मेला होता है पर और पुराने मतों की तरह इस में भी श्रव सच्चे श्रभ्यासी देख नहीं पडते।

जगजीवन साहच गृहस्थ आश्रम में थे। उन के विषय में कितने चमत्कार प्रसिद्ध हैं जिन में से एक यह है कि उन की लड़की का ब्याह राजा गोंडा के लड़के से ठहरा। जब बरात आई समधी ने विना मास के भोजन करने से इनकार किया। इस पर जगजीवन साहव ने मीज से वैंगन की तरकारी बनवा दी जिसे सब बरातियों ने मांस समम्म कर बड़ी रुचि से खाया। इसी कारन उनके पथ वाले वैंगन को मास के तुल्य समम्म कर उस को नहीं खाते।

जगजीवन साहब पूरे संत थे जिन की ऊँची गित उनकी बानी पुकारती है। संपूर्ण बानी रतन-जिटत है जिस के द्यांग द्याग से भेद, दीनता श्रीर प्रेम टपकता है श्रीर पाठ करने से चित्त गद्गद होकर प्रेम के घाट पर श्रा जाता है। इनके गुरू बुल्ला साहब की वानी भी बड़े ऊँचे घाट की श्रीर श्रत्यन्त कोमल है जो छप गई है।

जगजीवन साहव का अति मनोहर ग्रंथ शब्द-सागर है जिस का पहिला भाग यह है जो दो लिपियों से मिलान करके अंगों के कम अनुसार भरसक वहुत शुद्धता के साथ छापा गया है। दूसरा भाग भी जिस में और और अंग हैं अब छप गया है।

इस के सिवाय पादरी जान टामस लिखते हैं कि जगजीवन साहव के दो अथ ज्ञानप्रकाश श्रीर महाप्रलय श्रीर हैं। इन अंथों को हमने नहीं देखा है। पहिली पुस्तक के विषय में पादरी साहव कहते हैं कि वह महादेव श्रीर पारवतीजी के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में है पर उस का विषय क्या है यह नहीं वतलाया—जाहिर में जैसा कि नाम से जान पड़ता है ज्ञान पर सम्बाद होगा। दूसरी पुस्तक में इस तरह चर्चा की है कि भक्त जन सब के बीच में रह कर सब से श्रलग है, वह सब जानता है किसी से पूछने का मुहताज नहीं है वह न जनमता न मरता है न सीखता न सिखाता है, न रोता न पछताता है, उस को न दुख व्यापता है न सुख, न न्याय न श्रन्याय, इत्यादि—फिर पूछा है कि ऐसे पुरुष का कोई पता बतला सकता है।

जगजीवन साहव के गुरमुख चेले दूलमदास जी थे जिन का नाम प्रसिद्ध है।

श्रीमहन्त राजारामजी वड़ागाँव जिला बिलया की कृग से हम को जगजीवन साहब के गुर-घराने की वशावली का बच्च मिला है जो यहाँ छापा जाता है। उससे जान पड़ेगा कि कैसे-कैसे भारी भक्त श्रीर महात्मा इस गुर-घराने में हुए हैं, श्रीर पलटू साहब जिन की श्रद्भुत कुड़िलयाँ श्रीर शब्दावली हम छाप चुके हैं श्रीर भीखा साहब जिन की शब्दावली जो छप गई है घरानेके थे।

नोट: -- बंशावली तथा सूची भीतरी टाइटिल पेज के पीछे देखिये।

## जगजीवन साहब की बामी

बिनती श्रीर प्रार्थन ॥ शब्द १॥

सतगुरु में तो अहों तिहारा।
पूजा अर्चा नाहीं जानों, जानों नाम पियारा॥ १॥ सो हित सदा होत निहं अनहित, बास किहे संसारा। कहत हों दीन लीन रहों तुम तें, तुम ब्रत राखनहारा॥ २॥ अंतर ध्यान गगन है मगना, निरखों रूप तिहारा। पुहुप गूँघि के माला लैके, सो पहिराओं हारा॥ ३॥ पान चून औ खेर सुपारी, गरी जायफर डारा। कपुर लाइची मेरिया वा में, पूजा यही हमारा॥ ४॥ कटहर कोआ मेवा लायों, सोऊ पवावों प्यारा। कमक नीर कर ते मुख धोओं, तिक के चरन पखारा॥ ५॥ सो चरनामृत नित्त पियो है, सुभ भा जन्म हमारा। जगजीवन को दिहे रहहु यह, दाता होहु हमारा॥ ६॥

प्रभु गति जानि नाहीं जाइ।

अहे केतिक बुद्धि केहि महँ, कहे को गित गाइ॥१॥ सेस सम्भू थेके ब्रह्मा, बिस्तु तारी लाइ। है अपार अगाध गित प्रभु, कहूँ नाहीं पाइ॥१॥ भान गन सिस तीनि चौथौ, लिया छिनहिं बनाइ। जोति एके कियौ बिस्तर, जहाँ तहाँ समाइ॥३॥ सीस दैके कहीं चरनन, कबहुँ निहं बिसराइ। जगजीवन के सत्य गुरु तुम, चरन की सरनाइ॥ ४॥

## जगजीवन साहब की वानी

॥ शब्द ३ ॥

तुम ते कहैं की बारम्बार।
जानिये हित आपनो, मो राखिये दरबार।। १॥
टरों ना में करहुँ सेवा, कठिन माया जार।
समुभि सो हर होत निसु दिन, तारु अब को बार ॥२॥
नहीं गुन कछ अहै एकी, औगुन अधिकार।
करहु माफ गुनाह जैसे, मातु पालत बार ॥ ३॥
जात जानी दयित अब, प्रभु मोहिं है इतवार।
जगजीवन निरबाहिये, प्रभु जवन कीन करार॥ ४॥

॥ शब्द ४॥

महिं ते करि न बंदगी जाइ।

सुद्धि तुमहीं बुद्धि तुमहीं, तुमिं देत लखाइ॥१॥

केतिन हों गनती में केतो, किह न सकों बनाइ।

चहे चरन लगाइ राखी, चाहिये बिसराइ॥२॥
देवता मुनि जती सुर सब, रहे तारी लाइ।

पढ़े चारिं बेद ब्रह्मा, गाइ गाइ सुनाइ॥३॥

भस्म श्रंग लगाइ संकर, रहे जोति मिलाइ।

कौन जाने गित तुम्हारो, रहे जहँ तहँ छाइ॥४॥

जानिये जन आपना मोहि, कबहुँ ना बिसराइ।

जगजीवन पर करहु दाया, तबहिं मक्त कहाइ॥४॥
॥ शब्द४॥

अब मैं कवन गनती आउ।

दियो जबहि लखाइ महि कहँ, तबहिं सुमिरौ नाउ ॥१॥ समुभि ऐसे परत मोहि कहँ, बसे सरबस ठाउँ। अहा न्यारे कहँ नाहीं, रूप की बिल जाउँ॥ २॥

<sup>(</sup>१, बालक।(२) दात, बलशिश।(३) कभी।

नीम का बल दियों जेहि कहँ, राखि निर्भय गाउँ। काल को डर नहीं उहवाँ, भला पायो दाउँ॥ ३॥ चरन सीसिह राखि निरखी, चाखि दरस अवाउँ। जगजीवन गुर करहु दाया, दास तुम्हरा आउँ॥ ४॥

जगजावन गुर करहु दाया, दास तुम्हरा आउ॥ १॥

श्रव मोहिं जानु आपन दास ॥ टेक ॥

सीस चरन में रहै लागो, और करों न आस ।

दियो मोहिं उपदेस तुमहीं, आइ तुम्हरे पास ॥ १॥

लियो दिग बैठाइ के जग, जानि सबै निरास ।

भला है अस्थान अम्मर, जोति है परगास ॥ २॥

करों बिनती बहुत बिधि ते, दीजिये विस्वास ।

गति तुम्हारी कौन जाने, जगजीवन है दास ॥ ३॥

॥ शब्द ७॥

बिनती लेहु इतनी मानि ।

कहों का कहि जात नाहीं, कवन आहों केतानि ॥ १॥

कियो जबहीं दया तुमहीं, लियो संतन छानि ।

रूप नीक लस्वाय दीन्ह्यों, होत लाभ न हानि ॥ २॥

रहत लागे सदा आगे, सब्द कहत बखानि। लागि गा सो पागि गा, पुनि गगन चिंद ठहरानि॥ ३॥ निरमल जोति निहारि निरखत, होत अनहद बानि१। जगजिवन गुरु की भई दाया, लियो मन महँ छानि॥ ४॥ ॥ सन्द द्र॥

साँई को केतानि गुन गावै।
सुिक बुिक तस आवे तहि का, जेहि का जौन लखावै॥ १॥
आपुहि भजत है आपु भजावत, आपु अलेख लखावै।
जेहि कहँ अपनी सरनहिं राखे, सोई भगत कहावै॥ २॥

टारत नहीं चरन ते कबहूँ, निह कबहूँ विसरावै।
सूरित खैं वि ऐं वि जब राखत, जोति हिं जोत मिलावै॥ ३॥
सतगुर कियो गुरुमुखी तेहिकाँ, दूसर नाहिं कहावै।
जगजीवन ते भे संग बासी, अंत न कोऊ पावै॥ ४॥
॥ शिक्द हणा

श्रव में करों कीन वयान।
चही पत में करह सोई, होय सो परमान॥ १॥
सहस जिभ्या सेस वरनत, कहत वेद पुरान।
मोहिं जैसी करह दाया, करहूँ तैसि वखान॥ २॥
संतन काँह सिखाइ जीन्ह्यो, कहत सोई ज्ञान।
जागि पागि के रहे अन्तर, मस्त रहत निर्वान॥ ३॥
रहे मिल तुम्ह नहीं न्यारे, कबहुँ नहिं बिलगान।
जगजीवन धरि सीस चरनन, नहीं भावे श्रान॥ ४॥

शब में कहों का कछ ज्ञान ।

खुद्धि हीनं सुद्धि हीनं, हों अजान हैवान ॥ १ ॥
बद्धि हीनं सुद्धि हीनं, हों अजान हैवान ॥ १ ॥
बद्धि सेस महेस सुमिरत, गहै अन्तर ध्यान ।
संत तंते रहत लागे, कहत ग्रंथ पुरान ॥ २ ॥
जोति एके अहै निर्मल, करे सबै बयान ।
जहाँ जैसे भाव आहै, भयो तस परमान ॥ ३ ॥
करो दाया जानि आपन, नहीं जानहुँ आन ।
जगजीवन दास सत्य समस्थ, चरन रहु लिपटान ॥ ४ ॥
॥ सब्द ११ ॥

साँई में नहीं कछ जाना ॥ टेक ॥ बाल बुद्धि कछ नाहिं जान्यो, रह्यो सदा हैवाना ।

करि कुसंग कुमारग डोस्यौ, निसि बासर अभिमाना ॥ १ ॥ नहिं मति मोरि कहीं में कहँ लगि, तुम सब ऋपा-निधाना। मोहिं सिस्वाई पढ़ाइ हढ़ावहु, तबहिं धरों में ध्याना ॥ २ ॥ में बपुरा केतनि किन माहीं, करि नहिं सकीं बखाना। जगजीवन पर दाया करिये, गुरु निरखे निरबाना ॥ ३ ॥ ॥ शब्द १२ ॥ साँई जब तुम मोहिं बिसरावत। भूलि जात भौजाल जगत माँ, मोहिं नहीं कञ्ज आवत्।। १॥ जानि परत पहिचान होत जब, बपुरा कौन कहावत। चाहत सेंचि सरन ही राखत, चाहत दूरि बहावत ॥ ३ ॥ हों अजान अज्ञान अहीं प्रभु, 🦈 🦈 🚟 तुम ते कहि कै सुनावत। जगजीवन पर करत ही दाया, तेहि ते नहिं बिसरावत ॥ ४॥

जगजीवन साहब की बानी प्रभुजी का बसि अहै हमारी। जब चाहत तब भजन करावत, चाहत देत बिसारी ॥ १ ॥ चाहत पल छिन छुटत नाहीं, क्रिकारी। चाइत डोरि सूखि पल डारत, डारि देत संसारी ॥ २ ॥ कहँ लहि बिनय सुनावों तुम ते, जगजिवन दास पास रहै चरननः कबहूँ करहु न न्यारी॥३॥
॥ शब्द १४॥
बंदा कौन बंदगी करई।
रात दिवस मिलि करें बंदगी,
जो पै कबूल न परई॥१॥ वाहत है में रहों चरन दिग, हद है धरनी धरई। साँई चहत मोर है नाहीं, दूर दूर है रहई॥२॥ जोगी जती मुनि जब सब थाके, कार किला करि के तपस्या मरई। नाहीं हित करि जानत आपन, जिल्ला कि नाहिं काज कञ्जु सरई॥ ३॥ आपु बंदगी करत करावत, 💯 💯 📆 काजेहिं पर किरपार्व करई।

बिनती और प्रार्थना । जगजिवन दास बिनती करि, 🕫 ? " 📆 📆 विनवै सीस चरन तर धरई ॥ ४ ॥ 

अभु जी तुम जानत गति मेरी।

तुम ते छिपा नहीं आहै कछ, कहा कहीं में देरी॥ १॥

जहँ जहँ गाढ़ परघो भक्तन कां,

नहँ तहँ कीन्ह्यो फेरो। गाढ़ मिटाय तुरन्तिह डारचो,

दीन्ह्यो सुक्ख घनेरी ॥ २ ॥

जुग जुग होत ऐसै चलि आवा,

स्त्राह्म कर्मा अब साँम सबेरी। दियो जनाय सोई तस जाने,

बास मनहिं तेहि केरी ॥ ३ ॥ कर औं सीस दियो चरनन महँ,

😗 🛒 , नहिं अब पाछे हेरी। जगजीवन के सतगुरु साहब, ्र ञ्चादि ञ्चंत तेहि केरो॥४॥

॥ शब्द १६॥ प्रभुःबिन किरंपा भक्तिःन होय ।

कर्म अघ तेहि मेटि डाखो, मंत्र सिखयो सोयं॥ १ ॥ तिरथ बरतं केरि तपस्या, डारि यहु तन स्वीय। नाहि लाहत नाम रस बहु, नाहिं देदता होय॥२॥ कोटि तीर्थ । अस्नान करि कै, सैन रहे समीय।

ऐस करि के बिचार नाहीं, रहे मन मन रोय ॥ ३ ॥

पदि पुरान गरंथ गीता, बकत कीरति सीय। नहीं अजपा डोरि लागे, भक्ति कैसे होय ॥ ४ ॥ हो दयाल निहाल कर मोहिं दूजा नाहिन कोय। जगजीवन को चरन गुरु के, नहीं न्यारा होय॥ ५॥ ॥ शब्द १७ ॥ प्रभु जी बुद्धि मोहिं केतानि। दया जब तुम कीन मो पर, कहाँ। ज्ञान वस्वानि ॥ १ ॥ भ्रमत रह्यों अपंथ मारग, परघो जाही जानि। कहाँ लिह में कहों श्रीगुन, महा श्रव की खानि ॥ २ ॥ मेटि सकल गुनाह श्रोगुन, सरन लीन्ह्यो श्रानि। जानि हित करि आपना मोहिं, और नाहीं मानि ॥ ३ ॥ कहत हों कर जोरि सुनिये, मोरि अन्तर जानि। जगजिवन दास तुम्हार ऋाँहै, तुमहिं लियो पहिचानि ॥ ४ ॥ ।। शब्द १८ ॥ में तो दास तुम्हार नहावों। तुम तजि श्रीर न जानों कोई, श्रीरे सीस न नावों ॥ १॥ चरन तुम्हारे लागि रहीं मैं, श्रीर सबै बिसरावों। तुमहीं ते निरबाह हमारा, तुम्हरी कीरति गावीं ॥ २ ॥ चलों दीनता है के सब ते, नाहिं बिबाद बढ़ावीं। जो कोइ कीन जानि है मोहीं, तेहि का दूरि बहावीं ॥ ३ ॥

3 विनती और प्रार्थना। त्रादि अन्त का आहीं संगी, त्यागि न अन्ते वावों। जब तुम खुसी सुचित्त होत हों, तब में सुरति मिलावों ॥ ४॥ अपने अपने रँग रस माते, केहि केहि राह लगावौं। जगजीवन गुरु चरनन परि कै, नाहीं सीस उठावों ॥ ५ ॥ ॥ शब्द १६ ॥ साईं इतनी बिनती मोरि। माँगत हों कर जोरि के तुम ते, लागि रहै हु डोरि॥१॥ रह्यों अजान नहीं में जान्यो, बहुत हीन मिति थोरि। जब ते कुपा करि आपन जान्यो, तब ते सकौं का तोरि॥२॥ अब उसवास<sup>१</sup> न एकी मानीं, ू चास्ति नाम रस घोरि। सदा भरोसा आस तुम्हारी, भर्म फंद ते तोरि॥ ३॥ चरन ते सीस टरें नहिं टारे. दीजे हमहि न खोरि। जगजिवन दास तुम्हार कहावै, सतसंगति गहि पोढ़ि ॥ ४ ॥

`Z,

```
जराजीवन साहब की वानी
              ॥ शब्द २० ॥
अब मोर मनुवां समुिक डेरात।
वहि दिन का मोहिं संसा ब्यापत,
          क्छू गति जानिन जात।। १॥
काम न आइहि कोउ काहू के,
           नारि बंधु पितु मात।
धोखा देखि सबै कोउ भूला,
          थिर नाहीं सब जात ॥ २ ॥
जन्म पाइ जो जाने नाहीं,
           कौनि कहीं कुसलात।
जगजीवन साईं तुम तारहु,
           तुमहिं हाथ सब बात ॥ ३॥
                ॥ शब्द २१ ॥
 अब सुनि लीजै इतनी हमारी।
 लागी रहै पीति निसि बासर,
         दास को अपने नाहिं बिसारी ॥ १ ॥
 जो में चहीं कहि कहँ ली सुनावों,
         ञ्रौगुन कर्म बहुत अधिकारो।
 सरन चरन की राखि आपनी,
         यहु कञ्ज मन में नाहिं बिचारो ।। २ ॥
 काया यहि कर्महिं की आहै,
         आपु ते नाहीं जात सँवारो।
 भौसागर हित जानि बूड़ जग,
          जेहिं जान्यो तेहिं लियो उबारी ॥ ३ ॥
```

बिनती और शार्थना । लीजे राखि भाखि कहीं तुम ते. केतिक बात लियो अनगन शतारी। जगजीवन के साईं समस्य, अपने निकट ते कबहुँ न टारी ॥ ४ ॥ ॥ शब्द २२ ॥ साईं में नहिं आप का चीन्हा। को में आहुँ कहाँ ते आयो, तुम हीं सब कछु कीन्हा॥१॥ बिंदम बुंद बनायो जामा,

सो पहिराइ के दीन्हा। रहि दस मास अगिन महँ बासा, तहँ तुम रच्या कीन्हा ॥ २ ॥ बाहर होत पियत पर्य बिसरघो,

वह सुधि सब हरि लीन्हा। बाल तरुन फिर बृद्ध भये जब.

तबहुँ बिचार न कीन्हा ॥ ३ ॥ अब दाया करि दास जानि कै,

आपन करि के लीन्हा। जगजीवन निरगुन छिब देखें, चरन कमल चित दीन्हा ॥ ४ ॥

।। शब्द २३ ॥ तुम सों मन लागो है मोरा।

इम तुम बैठे रही अटरिया, है जोरा॥ १ ॥ भला बना

```
जगजीवन साहब की बानी
सत की सेज विद्याय सूति रहि,
         ्रमुख ञ्रानन्द घनेरा।
करता हरता तुमहीं आहहु,
          करों में कौन निहोरा॥२॥
रह्यों अजान अब जानि परवो है.
          जब चितयो एक कोरा।
अब निर्वाह किये बनि आइहि,
          लाय प्रीति नहि तोरिय डोरा ॥ ३ ॥
ञ्चावा गमन निवारहु साईं,
          ञ्चादि अंत का ञ्चाहिउ चोरा।
जगजीवन बिनती करि माँगै.
          देखत दरस सदा रहीं तोरा ॥ ४ ॥
               ॥ शब्द २४ ॥
साँई मोहिं ते सुमिर न जाई।
पाँच अपरवल जोर अहैं एइ,
           इन ते कछु न बिसाई ॥ १ ॥
निसि बासर कल देहि नहीं एइ.
           मोहिं भौरे राह लगाई।
जो मैं चहीं गहीं तुव चरना,
           इन खिन छिन भरमाई ॥ २ ॥
 साथ सहेली लिहे पचीसों,
           अपनः अपन प्रभुताई।
 जो मन आवै सोई ठानें.
           हठ हर्टाक देहि भटकाई ॥ ३ ॥
 महल माँ टहल करे नहिं पावा,
           केहि विधि आवहुँ धाई।
```

```
विनती श्रीर प्रार्थना।
ऊँचे चढ़त आनि के रोकत,
          मानहिं नहीं दोहाई ॥ ४ ॥
श्रव करु दाया जानि ञ्चापना,
          बिनय के कहीं सुनाई।
जगजीवन के इतनी बिनती,
         तुम सब लेहु बनाई।। ५।।
            ॥ शब्द २५ ॥
साई' मैं तो बड़ा अनारी।
कुमति प्रसंग बास नर्कहिं मा.
          ञ्रावत नाहिं बिचारी ॥ १ ॥
परवों अपरबल महा मोह महँ,
          सुधि वह नाहि सँभारी।
गुन नाहीं श्रीगुन सब बहु बिधि,
          बिसरी सुरति हमारी ॥ २ ॥
केतौ करि उपाय में थाक्यों,
          में मन मान्यों हारी।
अब दाया करि चरन लाई के,
         निकट ते कबहुँ न टारी ॥ ३॥
देहु सिखाइ पढ़ाइ ज्ञान मोहिं,
          करहु योग अधिकारी।
जगजीवन को चरन तुम्हारे,
          सुरति रहीं निहारी ॥ ४ ॥
             ॥ शब्द २६ ॥
साई कुदरति अजब तुम्हारो।
तुम हहु भजब अजब है बन्दे,
            तुम्हरी बलिहारी॥१॥
```

दुनिया अजब धंध मा लागी, सुधि बुधि नाहिं सँभारी। आये फूटि टूटि गारत भे, का सों कहीं पुकारी॥२॥ समुभी बुभी बूभी नाहीं, शब्द कही कहि हारी। सो छँदेस होत मन मोरे, का धों करिह बिचारी॥३॥ श्राये कहँ ते फिरि कहँ जैहैं, कहँ ग्रह ग्राम सँवारी। भूले फिरहिं मोह मद माते, इहँ हिं दिन दुइ चारी ॥ ४ ॥ जेहिं अपनाइ के चेत चितायी, तिन सत सुरति सँभारी। जगजीवन मुरति मा मिलि गे, नैन सों निरिष्व निहारी॥ ॥॥ ॥ शब्द २७ ॥ सतगुरु समरथ साहब चरनन पर वारी ॥ टेक ॥ हों अज्ञान बुद्धिहीन सुद्धि ना सँभारी। कर दोऊ तन सीस दीन्ह्यों गोद हों तुम्हारी ॥ १ ॥

हों अज्ञान बुद्धि सुद्धि ना सँभारी। कर दोऊ तन सीस दीन्ह्यों गोद हों तुम्हारी॥१॥ राखिये अब सरन अपनी कर्म ना बिचारी। नेग जन्म भर्म के रें डारिये मिटा री॥२॥ हों तुम्हार आदि अन्त देहु ना बिसारी। ऐसी भाँति दिनं राति चित्त ते न टारी॥३॥

```
बिनती श्रीर प्रार्थना।
बिनय करि कै कहत हों सुनि लीजिये हमारी।
जगजीवन का ख्रीर ना पनाह है तुम्हारी ॥ ४ ॥
               ्॥ शब्द २८ ॥
बालक बुद्धि हीन मित मोरी।
         भरमत फिरौं नाहिं दृढ़ डोरी ॥ १॥
सूरति राखी चरनन मोरी।
         लागि रहे कबहूँ नहिं तोरी ॥ २ ॥
निरस्वत रहीं जाउँ बलिहारी।
         दास जानि कै नाहिं विसारी ॥ ३॥
 तुमिंहं सिखाय पढ़ायो ज्ञाना।
          तब में धरवों चरन का ध्याना ॥ ४ ॥
 साईं समरथ तुम हो मोरे।
         बिनती करों ठाढ़ कर जोरे॥ ५॥
 अब दयाल है दाया कीजे।
          अपने जन कहँ दरसन दीजे ॥ ६ ॥
  नाम तुम्हार मोहिं है प्यारा।
           सोइ भजे घट भा उजियारा ॥ ७ ॥
  जगजीवन चरनन दियो माथ।
           साहब समरथ करहु सनाथ ॥ = ॥
                 ॥ शब्द २६ ॥
तेरा नाम सुमिरि ना जाय।
नहीं बस कछु मोर आहै, करहुँ कौन उपाय ॥ १ ॥
जबिहं चाहत हितू किर के, लेत चरनन लाय।
बिसरि जब मन जात आहे, देत सब बिसराय॥२॥
 अजब स्याल अपार लीला, अंत काहु न पाय।
 जीव जंत पतंग जग महँ, काहु ना बिलगाय ॥ ३ ॥
```

करें। बिनती जोरि दुउ कर, कहत अहैं। सुनाय। जगजीवन गुरु चरन सरनं, हैं तुम्हार कहाय ॥ ४ ॥ ॥ शब्दं ३० ॥

में तो अरज करें। दरबार।

भौसागर तिक भरम होत मोहिं,

अब की उतारह पार ॥ १ ॥

श्रीगुन बहुत नहीं गुन एकी, काम करत बिन कार।

पग बिहीन कर नाहीं जिन के, ताहि खवावत चार ॥ २ ॥

बुद्धि हीन सुधि हीन ऋहीं में, का करि सकैं। बिचार।

अहैां भरोसे सदा तुम्हारे, तुम प्रति पालनहार ॥ ३ ॥

सुनियत ग्रंथ पुरान कहत अस,

बहुतन करि निस्तार। बिनहिं निहाल किहेउ प्रभु बहुतन,

द्विज के दारिद मार ॥ ४ ॥

अब दाया करिये प्रभु इतनी, आवे मोहिं इतबार।

,जगजीवन चरनन परि बिनवै, मन ना बहै हमार ॥ ५ ॥

॥ शब्द ३१ ॥

हम तें चूक परत बहुतेरी। में तो दास अहैं। चरनन का, हम हूँ तन हिर हेरी ॥ १॥

बाल-ज्ञान प्रभु अहै हमारा, भूठ साँच बहुतेरी। सो श्रीगुन गुन का कहीं तुम तें, भीसागर तें निवेरी ॥ २ ॥ भव तें भागि आयों तुव सरने, कहत आहों अस टेरी। जगजीवन की बिनती सुनिये, राखी पत जन केरी ॥ ३ ॥ ॥ शब्द ३२ ॥ अब तुम होहु दयाल तुम्हारी पैयाँ परौं ॥टेक॥ सुमत नहिं में अमत फिरत हों, परयों मोह के जाल ॥ १ ॥ नाम तुम्हार सुधिरि नहिं आवै, जग संगति जंजाल।। २॥ त्रावत जब सुधि वहै समय की, ब्याकुल होहुँ वेहाल ॥ ३ ॥ हाथ पाँव मेरे बज नाहीं है, तुमहिं करहु प्रतिपाल ॥ ४ ॥ जगजीवन कॉं दरसन दीजै. अब मोहिं करह निहाल ॥ ५ ॥ ॥ शब्द ३३ ॥ बार बार कहि बिनय सुनावौं। तुम्हरी कृपा तें सुरति लगावें।। १।। अनत न जाउँ जाउँ बलिहारी। सूरति कबहूँ रहे न न्यारी ॥ २ ॥ जब तुम चह्रहु रहेां तब पासा। कृपा करहु तब बिस विस्वासा ॥ ३ ॥ दास केर बस एको नाहीं। तुम जानी जाने मन माहीं ॥ ४ ॥ Ę

जगजीवन साहव की बानी १८ जब तूम जन का देत जनाई। तब मन भजत अहै लौ लाई॥ ५॥ द्जा कौन है काहि बतावौं। कृपा करहु तब ना बिसरावौं ॥ ६ ॥ जगजीवन कहै बिनय सुनाई। सतगुरु चरन बिसरि नहिं जाई ॥ ७ ॥ ॥ शब्द ३४ ॥ साईं को गति गावै तेरी। जेहि जस ज्ञान बयान कीन्ह तस, सूरत बास वसे री॥१॥ ब्रह्मा सनक सनंदन सक्ती, संकर सहस फने री। विस्तु सत्य रस चास्ति मस्त है, गावत ज्ञान घनेरी ॥ २ ॥ ञ्रंत ञ्रनंत ध्यान तेहि कीन्हे. भे सतलोक बसेरी। नाम अधार बिचारत ज्यों जग, सन्धुख पलक न फेरी ॥ ३॥ जेहि हित जानि दया दुख काट्यो. भौजल धार निवेरी। जगजीवन बिस्वास तुम्हारी, द्दी अम की बेरी॥ ४॥ ॥ शब्द ३५ ॥ चरन सरन अब आयों, मैं नहिं जानी रे।। टेक ।। में अजान अज्ञान है, कछ सुधि न सँभारी रे।

अंध रह्यों सूमा नहीं, भूवयों संसारी रे॥१॥

पाँच भ्रमत जहँ तहाँ, एक नहिं आयो रे। मोरि लागु निह ऋहै, ता ते बिसरायो रे॥२॥ मिलि पचीस तेहि सँग, मोहिं बहुरि दिखायो रे। नाचि नाचि मोहि लियो, नाम नहिं आयो रे॥ ३॥ में तौ मद माता फिरगों, चित ठहर न आना रे। भा गुमान रस पाय तेहि, सुधि चुधि हैवाना रे॥ ४॥ कठिन जार भ्रम फाँसि है जग, बँधा संसारा रे। जेहि का तुम दाया करी, तेहि भयो उबारा रे॥ प्र॥ न्यारे तुम्हरे दास भे, लिप्त निहं काहू माहीं रे। जगत कहै हम महँ अहैं, वै तुमहीं माहीं रे॥ भौगुन कम सब मेटिये, सुनु कृपा-निधाना रे। जगजीवन दास तुम्हार हैं, चरनन लिपटाना रे। बिनती सुनिये कृपा-निधान । जानत ऋहो जनावत तुमहीं, का करि सकीं बयान ॥ १ ॥ खात पियत जो डोलत बोलत, और न दूसर आन। च्यापि रह्यो कहुँ चेत सरन करि, काहू भरम भुलान ॥ २ ॥ माया प्रवल अंत कञ्ज नाहीं, सी मन समुिक डरान। अब तो सरन और ना जानैं।, करिहैं। सो परमान ॥ ३॥ सुद्धि बुद्धि कञ्च नाहीं मोरे, बालक जैसे अजान। मात सुतिह प्रतिपाल करत है, राखत हित करि प्रान ॥ ४ ॥

मैं केतानि कवनि गिनती महँ, गावत बेद पुरान।

जगजीवन का आपन जानहु, चरन रहे लिपटान ॥ ५ ॥

॥ शब्द ३७ ॥ साँई में तुम्हरी बलिहारो । कहीं काह कहि आवत

ुल तन तुम पर वारी ॥ १ ॥

देखत अहीं खरो ताम्रोवर<sup>१</sup>, भलके जोति तुम्हारी।
केंद्र भरमाय देत माया महँ, केंद्र करत हितकारी॥२॥
देखत अहहँ खेलत सब महँ को करि सके विचारो।
करता हरता तुम हीं आही अजब बनी फुलवारी॥३॥
दासन दास के मोहि जानिये जानत अही हमारी।
जगजीवन दियो सीस चरन तर कबहूँ नाहिं बिसारी॥४॥
॥ शब्द ३८॥
साईं मैं अजान अज्ञाना।
जानों नहीं बिस्त नहि आवै भरमत फिरों भुलाना॥१॥

जानों नहीं बुभि निह आवे भरमत फिरों भुलाना ॥ १ ॥ हो समरत्थ सिद्धि के दाता मोहिं सिखावहु ज्ञाना । करों सो जानि जनाय देव जब धरें। चरन के ध्याना ॥ २ ॥ दीन लीन सुभ सुमन सुमारग यह वर दोजे दाना । आवे दृष्टि दिस्र देखत रहें। परगट करें। वयाना ॥ ३ ॥

काहूँ रहीं सरन निहं छूटै तुम तिज भजों न आना। जगजीवन कर जोरि कहैं यह निरखत रहीं निरवाना।। ४॥ ॥ राष्ट्र २६॥ अब मैं कासों कहैं। सुनाई।

श्रव में कासों कहें। सुनाई।
केह घट की छापी नाहीं, जोति रही सब छाई।। १।।
तुभ हीं ब्रह्मा तुम हीं बिस्नू, संभू तुमिहं कहाई।
सक्ती सेस गनेस तुम्हीं हो, दूजा निह किह जाई।। २।।
बासा सब महँ श्रहे तुम्हारो, नहीं कहूँ बहराई।।
जानि ऐसी परत मोहिं का, चरन सरन महँ श्राई।। ३।।
दुक्ख दे फिर दुक्ख मेटत, सुक्ख देत श्रिधकाई।
दास श्रापन जानो जिन का, तिन के रही सहाई।। १।।

<sup>(</sup>१) ताँना की सदश यानी लाल रंग। (२) कहीं। (३) वाहर।

तुम हीं करता तुम हीं हरता, सृष्टा तुमहिं बनाई। जगजीवन के सत्तगुरु तुथ, कौन कहै गोहराई ॥ ५ ॥

मेरे गुनाह माफ करिये अब साई' ॥ टेक ॥ जैसे मातु सुतहिं पालन झीर दै पियाई। लिये गोद रहे निसु दिन कबहुँ ना घिनाई ॥ १ ॥ रहे सुखित दुक्ख नाहिं कर ते ले उठाई। कंठ लावे मुक्ख चूमे हुलिस के हँसाई ॥ २ ॥ सुतिहं दुक्व दुखित मातु कञ्ज ना सुहाई। इहै मोर बिनती जानु राखु ऐसी नाई !! ३ ॥ पतित अनेक तारि लीन्हे गनत ना सिराई। मेटि श्रीगुन छिनक माहिं लयो है अपनाई ॥ ४ ॥ सुने ते बिस्वास आवत बेद सब्द गाई। सूभि सत मत परा जबहीं दियो तबिंह लखाई ॥ ५ ॥ बुद्धि केतनि अहै मोहिं माँ करें। का किवताई। जगजीवन का करहु आपन चरनन में लिपटाई ॥ ६ ॥

॥ शब्द ४१ ॥

अब में करें। धें। कौन उपाई। में चाँहों निस बासर सुमिरों, तुम डारत बिसराई ॥ १ ॥ तुम जब जानत तब मैं जानत, तब हीं मोहिं सुधि आई। सुफत बुफत जानि परै तब, रहत हैं। सुर्रात लगाई ॥ २ ॥ है केतनि मित कहैं। कहाँ लिहि, तुम ते कहा छिपाई। जल थल घट घट सबके मन महँ, जहँ तहँ रह्यो समाई॥ ३॥ ब्रह्मा सिव श्री विस्तु के राचित, वहि मन रह्मी समाई।

जगजीवन जब ऋपा तुम्हारी, चरन रह्यो जिपटाई ॥ ४ ॥

॥ शब्द ४२ ॥

नैना चरनन राखहुँ लाय।

केतो रूप अनूपम आहै, देऊँ सन विसराय ॥ १ ॥ राति दिना औ सोवत जागत, मोहीं इंहै सोहाय। नहीं पल पल तजों कबहूँ, अनत<sup>१</sup> नाहीं जाय ॥ २ ॥ मोरि बस कछु नाहि है, जब देत तुमहिं वहाय। चहत सेंचि के ऐंचि राखत, रहत हीं ठहराय ॥ ३ ॥ दियो नाथ सनाथ करि अब, कहत अहीं खुनाय। जगजीवन के सत्त गुरु तुम, सदा रहहु सहाय ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ४३ ॥

> भइउँ मैं सनाथ आइ कै ॥ टेक ॥ महा मोह सोवत रहिउँ। उठिउँ चौंकि जागि कै।। १॥

मोहिं उपदेस दियो मते महँ।

चरन कमल रहिउँ लागि कै।। २।।

जग को देखि मोहिं डेरु लाग्यो।

आइउँ सरन में भागि कै॥ ३॥

जगजीवन छबि निरिष् देखि रहि।

मस्त भइउँ रस पागि कै॥ ४॥

॥ शब्द ४४ ॥

साई मोहिं श्रीर न भावै।

जो मैं चहीं रहीं चरनन दिग, जगत भेख भरमावै॥ १ कानि न मानत जानत आहै, नहिं बिबेक मन आवै। जेहिं के मन माँ जैसी आवत, सो तैसे गुन गावै॥ २ श्रद्भुत स्थाल तुम्हारे श्राहें, बिन कर नाच नचावे। कहुँ उपदेस श्रँदेस मिटावे, केहूँ दूरि बहावे॥ ३॥ श्रब सरनाय चरन की राखी, सूरति नहिं भरमावे। जगजीवन जो बूकै जैसे, तेहि का तैसे भावे॥ ४॥

॥ शब्द ४५ ॥

प्रभु जी बक्सहु चृिक हमारी।
जो पुरबुज अपने कर्मन ते, डारघो सर्व मिटा री।। १।।
राखहु पास सदा चरनन के, निकट ते नाहीं टारी।
जानत रहहु सदाँ हित आपन, कबहूँ नाहिं बिसारी।। २॥
पाँच पचीस बड़े पर पंची, यह डारत संसारी।
येई पल जिन जिनहिं अयावत, नाहीं लागु हमारी।। ३॥
अब मन लागि पागि रह तुम ते, सूरित रहे न न्यारी।
जगजीवन को भिक्त बर दीजे, जुग जुग आस तुम्हारी।। १॥

अब भें कहों कहाँ लिंग ज्ञान।

॥ शब्द ४६ ॥

सहस मुख सों सेस बरनत, में झहों केतान ॥ १ ॥ बिस्तु सुमिरत सिवं सक्ती, ब्रह्म बेद बखान । सर्ब मई बिराज रही है, जोति वह निर्वान ॥ २ ॥ चहों सो किर लेहु पल में, झहें सो न प्रमान । कृपा किर जेहिं लियो छिन में, जानि आपु समान ॥ ३ ॥ करों बिनती बहुत बिधि ते, हों अजान हैवान । जगजीवन गुरु झहें समस्थ, चरन हों लिपटान ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ४७ ॥

प्रभु तुम सों मन लागा मोरा। नेग<sup>१</sup> जन्म के कर्म काटो, माँगीं दरसन तोरा॥ १॥ मोहिं ते तौ कछु कि निहं आवै, मैं पापी हों चोरा। निसु दिन तुम कहँ सुमिरत राहों, इतना मानु निहोरा॥ २॥ यह अरदास<sup>१</sup> मानि ले साईं, तिनक देखिये कोरा। जगजीवन काँ जानु आपना, तोरु प्रीत निहं डोरा॥ ३॥

॥ शब्द ४८ ॥

मेरी बिनय सुनिये राम।

भरमत हों दिन रात छिन छिन, कैसे सुमिरें। नाम ॥ १ ॥
महा छहे छपार माया, मोह सुख परि काम ।
छूटि गे सत टूटि डोरी, लागि हित धन धाम ॥ २ ॥
मेटु सर्व गुनाह मेरे, पाप कर्म हराम ।
जगजीवन काँ जानु छापन, चरन केर गुलाम ॥ ३ ॥
॥ शब्द ४६ ॥

परवों में जार कैसे जानों रे।

जो तुम कौल कीन तब हमते, अब कैसे सुधिआनों रे ॥ १ ॥ निस बासर में इमत फिरत रहि, केहि बिधि मन थिर आनों रे । दे उपदेस आँदेस मिटावो, तौन ठान में ठानों रे ॥ २ ॥ लागि रहे मोहिं दूटै नाहीं, माँगि माँगि रस सानों रे । जगजीवन बिनती करि माँगे, चरन कमल अनुरागों रे ॥ ३ ॥ ॥ शब्द ४० ॥

साँईं मेरे हम हैं दास तुम्हारे।

तुम्हरी कृपा ते सुमिरैां निसु दिन, कबहूँ न रहेां बिसारे ॥ १ ॥ लागी रहे प्रीति चरनन ते, होउँ न कबहूँ न्यारे । निहं बिस अहै मोर बपुरे को, रहिये आपु सँभारे ॥ २ ॥ बालक बुद्धि अजान जान निहं, जननी केर दुलारे । खेलत सुभ औ असुभ न जानत, हितकरि गोद लिया रे ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>१) अरजदाश्त, प्रार्थना। (२) जाल। (३) रारीव।

अस्थन लाग पियत पय हित करि, नहीं कुदृष्टि निहारे। सुनिय कहैं। कर जोरि मोरि यह, बिनय सों करें। पुकारे ॥ ४ ॥ छवि मूरति निरखत देखत रहैां, नाहीं और निहारे। जगजीवन काँ आपन जानहु, औगुन सर्व मिटारे ॥ प्र ॥ ॥ शब्द ४१ ॥

साई में नहिं आपु क जाना।

को मैं आहुँ कहाँ ते आयों, फिरत हैं। कहाँ भुलाना ॥ १ ॥ काया कंचन लोक बनायो, तेहि का अंत न जाना। बूमों कहँ अस्थान कौन है, सर्ब अंग ठहराना ॥ २ ॥ देखत हैं। काहू नहिं न्यारा, संसुभत आहें। ज्ञाना। कौन जुक्ति जग बंध निकरिये, कैसे है मस्ताना ॥ ३ ॥ में जानों मन तुम हीं साहब, ता ते मन बिलगाना। तेहिका रूप अनूप अमुरति, गगन मँडल अस्थाना । ४॥ तेहि ते सुरति फुटी तेहि माँ, गुरू अलख करि माना। वेला है के करहुँ बंदगी, सीस करहुँ कुरवाना॥ ५॥ तुम ते में संतुष्टा है हों, अहहु मूर्ति निर्वाना। जगजीवन पर दाया कीन्हों, तब ते अब पहिचाना॥ ६:॥ ॥ शब्द ५२ ॥

मोहिं का बार बार भटकायो।

भूला फिरचौं अनेक जन्म लहि, अंत जानि नहिं पायो ॥ १ ॥ काया धरि धरि नाच्यों बहु बिधि, आसा बँधि बिसरायो। जो सुधि रही सुक्ख हरि योरी, चेत नहीं कछु आयो ॥ २ ॥ आवत सुधि मोहिं कबहूँ कबहू, साँचु में नाहीं पायो। थिर नहिं बास भई नहिं काहूँ, अवत जात दुख पायो ॥ ३॥ करि करना अघ करम मिटायो, अपनि सरन लै आयो। जगजीवन अब संसै नाहीं, चरतन सीस चढ़ायो ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ४३ ॥

साँई यह बिनती सुनु मोरी ॥ टेक ॥
जन्म पाइ कछु जान्यों नाहीं, कछु बिस नाहीं मोरी ।
बाद बिबाद निदा कुठिलाई, यह सब मोहिं माँखोरी ॥ १ ॥
श्रोगुन अपने कहँ लों भाखों, गनिन सिराय बहु को री ।
महा मोह भव जाल में बंधो, दाया किर के छोरी ॥ २ ॥
माय सुतिहं दुख देत न कबहूँ, निहं कुदृष्टि किर हेरी ।
जयजीवन काँ आपन जानहु, प्रीति न कबहूँ तोरी ॥ ३ ॥

॥ शब्द ४४ ॥

मेरी हाथ तुम्हारे डोरी ॥ टेक ॥

है केतिन मित बुद्धि हीन है। निहं कह अहै बुक्त मित मोरी।। १।।

मन कठोर आभाव भाव नाहं।

करों कपट अमि भटकों चोरी ॥ २॥

निसु बासर छिन छिन बिसरत है।

नहिं निरिष्ट जात छिब तोरी ॥ ३ ॥ राखहु पास बिस्वास देहु बर, बिनय कहीं कर जोरी । जगजीवन चित चरनन दीन्हे, रहे सीस कर जोरी ॥ ४ ॥

॥ शब्द ४४ ॥

साँईं नावों तोहिं काँ माथ।

सत्त गुरु समरत्थ साँईं, जनहिं करहु सनाथ ॥ १ ॥ सत्त संगं रंग मोहिं मन, जुग बंध अंतर सोय । निरित्त देखहुँ नैनते छिब, रही सुरित समोय ॥ २ ॥ जलं थलं अो पवन पानी, ब्यापितं है सोय । बहा बिस्तु महेस सेसं, एक दूज न कोय ॥ ३ ॥ जक संगति रहें न्यारे, दास ते जग माहिं। कमल मधुकर प्रीति संपुट<sup>१</sup>, बिलग होवें नाहिं॥ ४॥ रहि निरासं नाम आसं, चित्त चरन समाय। जगजीवन बिस्वास मन, सो मुरति दरस कराय॥ ५॥

॥ शब्द ५६ ॥

प्रभु जी बिस हमार कछ नाहीं।
जो तुम चहत करत ही सोई, ज्यापि रह्यों सब माहीं।। १।।
कहुँ कि ज्ञानी ज्ञान कथत ही, कहुँ पंडित बेद कहानी।
कहुँ कुमित कहुँ सुमित बिराजत, केहु गित नाहीं जानी।। २।।
कहुँ होर कहुँ साह कहावत, कहुँ अदत्त कहुँ दानी।
कहुँ हिर लेत देत पल छिन माँ, आहै अकथ कहानी।। ३।।
कहुँ देत कहुँ अही देवता, कहुँ विवाद रिच ठानी।
कहुँ रच्छा कहुँ बद्ध करत ही, केहू करत प्रधानी।। ४।।
माया प्रवल नचावत नाचत, निर्मल जोत निर्वानी।।
जगजीवन के सतगुरु साहब, चरन सुरित लिपटानी।। ४।।

॥ शब्द ४७ ॥ साहब तुम केते अधम उधारी ।

साहब तुम कत अधम उधारा।

अजब रीक तुम्हारि आहै, करि को सकै बिचारो॥ १॥

पितत अनंत गनै को कहँ लों, लीन्ह्यो छिन महँ तारी।

मैं कह कहों बर्रान निह आवै, बेद पुरान पुकारी॥ २॥

जेहि काँ आपन हित कर जान्यो, दीन्ह्यो सुख अधिकारी।

जब जब संकट पर्घो भक्त कहँ, लीन्ह्यो ताहि उबारी॥ ३॥

<sup>(</sup>१) भॅनरा को कॅनल से ऐसी प्रीति है कि जब नह उस पर बैठा कोई सुध बुध नहीं रहती यहाँ तक कि साँम को जब कॅनल बहुर कर संपुट हो जाता है वो भँनरा उसी के भीतर बंद हो जाता है।

जिन केंद्र गरब कीन भक्तन ते, तिन का गरब निवारी। निकटिह बसत अहद्र अंतर महँ, रहत जोत निहं न्यारी ॥ ४ ॥ कहों कर जोरि लेंद्र सुन मोरी, हमरे टेक तुम्हारी। जगजीवन गुरु चरन तुम्हारे, कबहुँ न रहीं बिसारी ॥ ५ ॥

॥ शब्द ४८ ॥

साईं मोहि भरोस तुम्हारा।

मोरे बस निहं अहै एकी, तुमिहं करो निस्तारा॥ १॥
में अज्ञान बुद्धि है नाहीं, का करि सकीं बिचारा।
जब तुम लेत पढ़ाय सिखावत, तब में प्रगट पुकारा॥ २॥
बहुतक भवसागर महँ बूड़त तेहि उबारि के तारा।
बहुतन का जब कष्ट भयो है, तिन के कष्ट निवारा॥ ३॥
अब तो चरन कि सरनिह आयों, गह्यों में पच्छ तुम्हारा।
जगजीवन के साँई समस्थ, मोहिं बल अहै तुम्हारा॥ ४॥

॥ शब्द ५६ ॥

साँई चहुडु करहु सो होई। जस चाहो तस नाम नचाबो,

जस चाही तस नाम नचावी, काह करें जग कोई॥१॥

पैदा करत निपेद करत हो,

दे हिर लेत हो सोई।

केंहु धन माया बिदित देत हो,

फिर झिन डारत खोई॥ २॥

के हु है दीनं लीन सुमति ते,

श्रंतर ध्यान चरन रह टोई।

कोई मरे बहै अपंथ महँ,

में अनाथ नर लोई ॥ ३॥

श्रव विस्वास श्रास हे तुम्हरी, तकों चरित कहि जात न कोई।

जगजीवन का आपन जानहु, सुरति राखी छनिहिं समोई ॥ ४ ॥

॥ शब्द ६० ॥

काह कहों कहि आवत नाहीं, मन तन तुम पर वारी ॥ टेक ॥

देखत अहीं दूसरो नाहीं, एक जोति तुम्हारी। केंद्र भरमाय देत माया महँ, केंद्र करत हितकारी॥ १॥ देखत आहीं खेलत सब महँ, को करि सके बिचारी। करता हरता तुमहीं आही, अजब बनी फुलवारी॥ २॥ दासन दासा मोहिं जानिये, जानत अही हमारी। जगजीवन दास सोस दियो चरनन, कबहूँ नाहिं बिसारी॥ ३॥

॥ शब्द ६१ ॥

श्चारति करों सुनो मेरे प्यारे,
तुम गुनाइ के मेटनहारे ॥ टेक ॥
बुद्धि हीन कछु गति निहं जानों,
कृपा करहु तब नाम बस्तानों ॥ १ ॥
सेस महेस ब्रह्म धर ध्याना,
बेहू निहं करि सकें बखाना ॥ २ ॥
श्चांत न स्रोज श्चगाध को गावै.

जीह जस वह तस ध्यान लगावै ॥ ३ ॥ जगजीवन के बस कछ नाहीं,

दाया चरन वसिंह मन माहीं।। ४॥

॥ शब्द ६२ ॥

प्रभु जी वहीं सो तुम करहु।

होय तुरत बिलंब नाहीं, जौन इच्छा धरहु ॥ १ ॥ चहहु सुमेरिह करहु किनका, कन सुमेरिह करहु । अहै सबै बनाव तुम्हरा, गिरिह अधरै धरहु ॥ २ ॥ तीन लोक बनाउ चौथा, चहहु बिन कर मलहु । चहहु देहु बढ़ाइ दै कर, चहहु तौ फिर लरहु ॥ ३ ॥ चहहु पाल जियाइ किर के, चहहु छिन महँ मरहु । जगजीवन के सत्त गुरु तुम, बास गगनिह करहु ॥ ४ ॥

॥ शब्द ६३ ॥

साईं कठिन भक्ति है तेरी।

जिन काहू का सुमिरन आवा, जब किरपा मैं तेरी ॥ १ ॥ नहीं कबूलो परत बंदगी, केतो कहत हों टेरी । जिन काँ चहा लहा पैतिन हीं, मिट्यो भरमतेहि केरी ॥ २ ॥ माला मुद्रा तिलक दिहे हैं, किर उपाय बहुतेरी । बैठि तपस्या किर जंगल माँ, है रह खाक कि देरी ॥ ३ ॥ मते मंत्र जेहि काँ किह दीन्ह्यो, में सुधि सत्य घनेरी । जगजीवन सतगुरु मिलि उतरे, बहुरि करिहं निहं फेरी ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ६४ ॥

साइब अजब कुद्रत तोर ।

देखि गित कहि जात नाहीं, केतिक मांत है मोर ॥ १ ॥ नचत सब कोड काछि नाचा, अमत फिर बिन डोर । होत औगुन आप ते, सब देत साहब खोर<sup>३</sup> ॥ २ ॥ कौल के जग पठे दीन्ह्यो, तौन डार्घो तोर । करत कपटं संत तेती, कहें मोरी मोर ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>१) आसमान।(२) मारो।(३) दोष।

ऐसि जग की रीति आहै, कहा कहिये टेर। जगजीवन दास चरन गुरू के, सुरत करिये पोढ़।। ४॥

॥ चेतावनी ॥

॥ शब्द १ ॥

अरे मन देहु तजि मतवारि।

जे जे आये जग्त महँ एहि, गये ते ते हारि॥ १॥ नहीं सुमिरयो नाम काँ, सब गयो काम बिगारि। आपु काँ जिन बड़ा जान्यो, काल खायो मारि॥ २॥ जानि आपुहिं छोट जग, रहि रही डोरि सँभारि। बैठि के बौगान निरखहु, रूप छिब अनुहारि॥ ३॥ रही थिर सतसंग बासी, देहु सकल बिसारि। जगजिवन सतगुरु कृपा करि के, लेहें सबै सँवारि॥ ४॥

॥ शब्द २ ॥

अरे मन समुभ करु पहिचान।

को तें अहिस कहाँ ते आयिस, काहे भर्म भुलान ॥ १ ॥ सुधि सँभार विचार किरकें, बुकु पाछिल ज्ञान । नाचु एहि दुइ चारि दिन का, अचल निहं अस्थान ॥ २ ॥ लोक गढ़ एहु कोट काया, किटन माया बान । लाग सब कें बचे कोड निहं, हरवो सब का ध्यान ॥ ३ ॥ स्वरदार वेस्ववर हो निह, ओट नाम निर्वान । ७ ॥ जगजिवन सतगुरु रास्त्र लेहें, चरन रहु लिपटान ॥ ४ ॥

॥ शब्द ३ ॥

अरे नर का एहिं तिक बौराना। सुख परि कौल कीन तेहिं त्यागी.

मन माना मन जाना॥१॥

चला जात कोउ अचल नहीं है, अबहूँ समम हैवाना। धोखा है तकि भूल फूल नहिं,

धोखा है तांक भूल फूल नाह, होइहि संबे बिराना ॥ २ ॥

दिन दुइ चार की संगत सब की, हैहै ग्रंत चलाना।

एत दिन रहि ईतर अम भीतर, बिना भजन पछिताना।' ३॥

लेहु बचाय नचाय नाम गहि, कहीं- नियाये ज्ञाना।

जगजीवन सब बृथा जानि कै,

धरहु चरन कर ध्याना॥ ४॥

॥ राब्द ४ ॥ मनुवाँ ऐसी प्रीति लगाव ।

सिस रूप जैसे चकार निरखत, ऐसे चित्त मिलाव ॥ १ ॥
सूम के हित दाम ज्यों नित, नेम कोड़ी भाव।
अस लागि रहु रस पागि दुनियाँ, धंध सब बिसराव ॥ २ ॥
जुवा कामी रते कामिनि, रैन दिन भरमाव।
अस रहे लागी नहीं अले, दृरि दुबिधा भाव॥ ३ ॥
बहुत सुत हित बाँभनी के, बसत हिरदय ठावँ।
जगजिवन गुरु के चरन गहि रहु, भक्ति को अस नावँ॥ ४ ॥
॥ शब्द ४ ॥

मन तें काहे का करत गुमान।

रहहु अधीन नाम वह खुमिरहु, तोहिं सिखावों ज्ञान ॥ १ ॥ आये जे जे फूलि भूलि गे, फिर पाछे पछितान । तो कोई काम न आवा, हुँगा जबै चलान ॥ २ ॥ जो आवा सो खाकिहं मिलिगा, उड़ि उड़ि खेह उड़ान। वृथा गयो आय जग जनमें, जो पै नाहीं जान॥ ३॥ सुद्धि सँभारि सँवारि लेहु करि, अधरम करहु अड़ान। जगजीवन गुरु चरन गहे रहु, निरगुन तकु निरवान॥ ४॥

॥ शब्द ६ ॥

में तें जग त्यागि मन चिलय सिर नाई।
नाम जानि दीन होन करिये दीनताई॥१॥
अहंकार गर्ब ते सब गये हैं बिलाई।
रावन के सीस काटि राम की दोहाई॥२॥
जिन जिन गुमान कीन मारि गर्दही मिलाई।
साधि साधि बाँधि प्रीति ताहि पर सहाई॥३॥
परसहु गुरु सीस डारि दुनिया विसराई।
जगजीवन आस एक टेक रहिये लगाई॥४॥

।। शब्द ७ ॥

अरे मन देहु सबै बिसराय।
दीन है लवलीन किर के नाम रहु लो लाय॥ १॥
नाम अमृत जपहु रसना ग्रम अंतर पाय।
मैल छूटि के होय निर्मल सुद्धि पाछिल आय॥ २॥
निर्श्रनं निहारि निरस्रहु अनत नाहीं जाय।
सीस दुइ कर परहु चरनन छूटि नाहीं जाय॥ ३॥
सदा रहहु सचेत हेत लगाइ नहिं बिसराय।
जगजीवन परकास म्रति सुरति सुरति सुरति मिलाय॥ १॥
॥ शब्द द ॥

हमारा देखि करें निहं कोई। जो कोइ देखि हमारा करिंहै, श्रंत फजीहित होई॥१॥ जस हम चले चले नहं कोई, करी सो करें न सोई। मानै कहा कहे जो चलिहै, सिद्धि काज सब हाई ॥ २ ॥ हम तो देह धरे जग नाचव, भेद न पाई कोई। हम आहन सतसंगी वासी, सूरति रही समोई॥३॥ कहा पुकारि िचारि लेहु सुनि, बृथा सब्द नहिं होई। जगजीवन दास सहज मन खुमिरत, विरले यहि जग कोई॥ ४॥

॥ शब्द ६ ॥

साधो समभौ मन ही माहीं।

अजब तमासे हैं दुनिया के, कछ कहिने को नाहीं ॥ १ ॥ अस्तुति करहिं भाव करि वहु विधि, फिर फिर निंदे कराहीं। में नहिं जानी साँच कहतु हों, परिहें नर्कहिं माहीं । २॥ में केतानि कौनि गनती महँ, कहा जात कछ नाहीं। साहब समस्थ दाया करिहें, नाम वसत जेहि माहीं ॥ ३ ॥ करें न निंदा में तें त्यागे, दीन रहे मन माहीं। जगजीवन तेहि पर किरपा भै, वैठे अम्मर छाहीं ॥ ४ ॥ ॥ शब्द १० ॥

दुनिया जानि बुिक बौरानी।

भूठै कहै कपट चतुराई, मनिहं न आनिह कानी ॥ १॥ नहिं डरपत है सत्त राम कहं, ऐसे हिं अभिमानी। है बिबाद निंदा कहि साखिहं, तेही पाप ते आगे हानी ॥ २ ॥ जानत हैं मन मानत नाहीं, बड़े कहावत ज्ञानी। नवहिं नहिं न साधु ते दीनता, बूड़ि मुए विनु पानी ॥ ३॥ में तें त्यागि शंतर माँ सुभिरे, परगट कहीं बखानी। -ज्गजीवन साधन ते नय चलु, इहै सुक्ख के खानी ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ११ ॥

साधी कहा जो मानै कोई।

जो कोइ कहा हमार मानिहै, भला ताहि के कोई ॥ १ ॥
तजे गरूर प्र किह बानो, मनिहं दीनता होई।
तेहि काँ काज सिद्धि के जानो, सुखानंद तेहि होई ॥ २ ॥
अन्तर भज्ज केहुं दुक्ख देइ निह, मैं तैं डारे खोई।
तेहि काँ राम सदा सुख दायक, सुद्धि ताहि के लेई ॥ ३ ॥
परगट कहत अहीं गोहराये, जग ते न्यारे वोई।
जगजीवन म्रति वह निरखा, सुरति रही समोई ॥ ४ ॥

॥ शब्द १२ ॥

दुनिया दुविधा सबै परी ।
जाहि केर बनाव है सब भजत नाहिं घरो ॥ १ ॥
पाइ दोलत धाम सुख परि मोर मोर करो ।
मारि के जमदूत खूंदा सबै सुधि बिसरी ॥ २ ॥
मातु पितु सुत साथ ना कोइ चले ले पकरो ।
महा दुर्गति दूत कीन्ह्यों सबै सुद्धि हरी ॥ ३ ॥
समुिक बुिक सँभार सूरित नाम चित्त धरो ।
जगजीवन ते पार उतरे नाम बल उबरी ॥ ४ ॥

॥ शब्द १३ ॥

मनुवाँ का तिक तें बौराना।

मूठे जग्त तमासा आहे, सुधि करु कृपानिधाना॥ १॥ देखु विचारि के फूलु भूलु निहं, साई बहु निर्वारी। छिन महँ एक बुन्द ते कीन्ह्यो, जग्त सबै बिस्तारी॥ २॥ देखि ऐसी जिक्त रहिये, पलक नाहीं मारि। जैसे सिसिहं चकोर निरखत, दियो तन मन वारि॥ ३॥

रहो दीन आधीन हैं कैं, तमा तजु कहि मारि। साई का तब दरद आइहि, लेहै सबै सँवारि॥ ४॥ होहु थिर कहुँ बहहु नाहीं, देहु दुबिधा डारि। जगजिवन गुरु के चरन परि कै, बिनय करे पुकारि ॥ ५ ॥ ॥ शब्द १४ ॥

मन तुम काहे रसनि बिसराई। तब तो रसनि रही रसनी महँ, अब काहे गफिलाई ॥ १ ॥

पाँच प्रचंड संग हैं तेरे, संग पचीस लेवाई। इन ते ऐंचि खैंचि नहि आवै, जहाँ तहाँ उठि धाई ॥ २ ॥ जुक्ति बाँधि करि लेहु एक किर, में ते देहु छुड़ाई। चिल अस्थान जहाँ गुरु बैठे, रहहु बंदगी लाई ॥ ३ ॥ देखत रहदु दृष्टि निहं टारहु, निर्मल जोति निरथाई। जगजीवन सतगुरु के चरन गहि, रहिये थिर ठहराई ॥ ४ ॥ ॥ शब्द १५ ॥

बैठि उजियारी देखि ले भाई ॥ टेक ॥ सतगुरु साहब गहे रहहु तुम, त्यागि देहु दुचिताई। कर करु ध्यान दिया दाया करु, तेल तत्त भरि लाई ॥ ४ ॥ बाती ब्रह्म ताहि में भेंबहु, पारसलाइ अधियारी जाई। जगजीवन अस निरमल निरखहु, काहे काँ जीव डेराई ॥ २ ॥ ॥ शब्द १६ ॥

दिल खाक करु सब खाक है, चढु पवन दसहूँ द्वार। तहँ सोधि रहु छबि निरखि नैनन, ससि भानु छिब तेहिं वार ॥ १ ॥ (१) लालच।

रहु सत साँईं राखु निहार ॥ टेक ॥

चेतावनी बैठि तहँ भ्रम ज्याग करिकै, मूरति अलख अधार। जगजीवन यहि जुक्ति रहे तेहिं, नाहिं बाँकहिं बार् ॥२॥ ॥ शब्द १७ ॥ बौरे जामा पहिरि न जाना। को तें आसि कहाँ ते आइसि, समुभि न देखिस ज्ञाना ॥ १॥ घर वहु कौन जहाँ रह बासा, तहाँ ते किहेउ पयाना। इहाँ तो रिहही दुई चार दिन, श्रंत कहाँ कहँ जाना ॥ २॥ पाप पुत्र की यह बजार है, सौदा करु मन माना। होइहि कूच ऊँच नहिं जानिस, भूलिस नाहिं हैवाना ॥ ३ ॥ जो जो आवा रहेउ न कोई, सब का भयो चलाना। कोऊ फूटि टूटि गारत भा, कोउ पहुँचा अस्थाना ॥ ४ ॥ श्रव कि सँवारि संभारि विचारि ले, चुका सो पछिताना। जगजीवन दृढ़ डोरि लाइ रहु, गहि मन चरन अड़ाना॥ ५॥ (१) बाल टेढ़ा न हो।

॥ शब्द १८ ॥

मन महँ अन्तर सुमिरहु नाम।

कर्म अनेक करहिं छिन महियाँ, सुफल होहिं दृढ़ काम ॥ १ ॥ तजु परपंच दुष्टई सूंठी, सूंठे हैं गृह श्राम। भूंठे हैं सब नाम बिहूना, भूंठे हैं धन धाम ॥ २ ॥ मात पिता भगनी भाई सुत, हित कुटुम्ब सुख बाम । एहि आसा खूंठे परि भूले, कोउ नहिं आयो काम ॥ ३ ॥ गहिरह जुक्ति जग्त ते न्यारे, सत संजोग बिस्नाम। जगजीवन निर्मल निर्भय है, दाग छूटि गा स्याम ॥ ४ ॥ ॥ शब्द १६ ॥

मन महँ नाहिं बुभत कोय।

नहीं बिस कञ्च अहै आपन, करें करता होय ॥ १ ॥ कहत में तें सूिफ नाहीं, अर्म भूला सोय। पड़े धारा मोह की बिस, डारि सर्बस खोय ॥ २ ॥ करै निंदा साध की, परि पाप बूड़े सोय। अंत फजिहत होहिंगे, पिंबताय रहिंहें रोय ॥ ३ ॥ कहीं समुभि विचारि कै, गहि नाम दृढ़ धुरु दोय। जगजीवन है रहद्र निर्भय, चरन चित्त समीय ॥ ४ ॥ ॥ शब्द २०॥

मन तैं नाहिं इत उत धाव।

रटत रहु दुइ अन्छर अंतर, अपथ गैल न जाव ॥ १ ॥ उहाँ ते निर्विन्दु आयो, पिंड बासा गावँ। चेति सुद्धि सँभार ले तैं, चुकु नाईं। दाव ॥ २ ॥ समुभि भिरं पछिताइ है, परि जोनि बहु डरुपाव। सत्त सरसों बाँटि उपटन, अंग अपने लाव ॥ ३ ॥ छूटि मैलं होय निर्भल, नूर नीर अन्हाव। जगजीवन निर्वान होवे, मिटे सब दुचिताव॥ ४॥

॥ शब्द २१ ॥

श्रापु ते डारत श्रापु नसाई।
कहूँ विवाद कीन्ह सक्तन ते, पांछे मन पिछताई।। १।।
काहू क दोष देइ निहं कोई, धाइ जरे जो जाई।
साधु विवेकी दाया राखत, रामिहं दरद न श्राई।। २।।
गर्व-प्रहारी गुमान न राखें, करें जानि जो जाई।
रावन श्रो हरनाकुस मारा, कछ विलम्ब न लाई।। ३।।
नर केतान कविन गिनती यहँ, कीट कि निहं समताई।
जो भक्तन ते वैर कियो है, श्रंत रसातल जाई।। ४।।
निहं माने तो बुफति ले मन, कहत श्रहों गोहराई।
जगजीवन जे दीन लीन मन, तिन पर सदा सहाई।। ५।।

॥ शब्द २२ ॥ दुनियाँ परि परिपंच न जानी ।

नहिं नय चलहि गुमान लादे, बोलहिं बिष रस बानी ॥ १ ॥ सिद्ध साथ के निंदा करि, निंहं डेरु राम क मानी । अंत भला निंहं आगे होइहि, दिन दिन होइहि हानी ॥ २ ॥ परिहें अंतिहं घोर नरक महँ, कहैं सत ज्ञान बखानी । तहाँ परे भुक्तिं फिरि बहुते, समो बीति पिछतानी ॥ ३ ॥ अहै उबार दीनता है चिल, गिह सत नाम निसानी । जगजीवन गुरु चरनन लागे, निरखत छिब निरबानी ॥ ४ ॥ ॥ शब्द २३ ॥

देखहु रे बौरे नैन उघारि। काह कोल करि आयहु जग महँ, अब कस डारेडु मनहिं विसारि॥ १॥ थिर है कोउ रहै न पाइहि, इहाँ बसेरा है दिन चारि। अइहें दूत बाँधि ले जैहें, कोऊ नाहीं लगहि गोहारि॥ २॥ दौलत धाम छृटि सब जाइहि, छुटिहैं मातु पिता सुत नारि। जगजीवन गुरु-चरन गहे रहु, गाढ़ परिहि तो लेहैं उबारि ॥ ३ ॥ ॥ शब्द २४ ॥ यहि जियने का करु न गुमान ।। टेक ।। उतिह जन्म पाय नर देही. अजन बिना को नहि पश्चितान। दौलत धाम देखि के भूख्यो. बिसरि गयो वह पाछिल ज्ञान ॥ १ ॥ ना थिर रहे नहीं थिर रहिंहै, जाइहि अंत करि सबै पयान। सेन समेत रावन गे छिन महँ, तिनहूँ के कछु रह्यों न निसान ॥ २ ॥ अन्त काल सब कछु चलि जाइहिं, चित जैहे सिस-गन अरु भान। जगजीवन सब कछु चलि जाइहि, रहिहै इक सत नाम निदान ॥ ३॥ ॥ शब्द २४ ॥ मनुवाँ समुभि करहु तेवान ।

जब तुम त्रायहु साईं पठवा, अब कस भयो हैवान ॥ १ ॥ (१) फिक्कर। तब कोउ संग साथ निहं कोऊ, जग आयहु निरवान।
अब हित लागि चाखि विषया फल, फिरत आहहु नौरान॥ २॥
भरमत फिरत नहीं थिर बैठत, बिसरि गयो आस्थान।
नाहीं सुद्धि पाछिली आवत, ता तें भयो गुमान॥ ३॥
हो सचेत अब जागि उलिट के, निर्गुन करु पहिचान।
जगजीवन जुग जुग हहु संगी, सतगुरु चरन प्रमान॥ ४॥
॥ शब्द २६॥

सत्त नाम बिना मन कैसे पार तिरही ॥ टेक ॥
महा कठिन भर्म जार सूभै निहं वार पार,
कही काह करिही ।
जुक्ति करहु चरन सरन लागि पागि,
निहं तो काँसि परिही ॥ १ ॥
जे जे जग आये कोऊ नाहिं बाचे,
धीरज कीन धरिही ।
जोगी जती सिद्ध साध,
कोऊ नाहिं रहिही ॥ २ ॥
मिलि गये अमर भये ते जग्त आस,
चित्त ते सब दहिही ।

जगजीवन दास गुरू पास, जुगन जुग संग रहिहाँ ॥ ३ ॥ ॥ शन्द २७ ॥

अरे मन समुिक बूक्त ज्ञान।
भजहु अंतर मगन है कै, होउ नहिं हैवान॥१॥
नाहिं वार औ पार है, किर जात नाहिं बयान।
रच्यो रचना जानि कै, अस अहैं कृपानिधान॥२॥

यहि भाँति ते छुख पाइही, नाहिं होइ है नुकसान। देखु नैन पसारि कै, कोउ नहिं अहे अजान।। ३।। रहु दीन लीनं चरन ते, तिज देहु गर्ब गुमान। दिन चारि का जग है बसेरा, अन्त खाक समान।। ४॥ मरहु जीवत जियहु कछु दिन, मौत अहे निदान। जगजीवन ते अमर भे, गुरु चरन मन लिपटान।। ५॥॥॥ गब्द २८॥

खुन सिख तुम ते कहीं समुक्ताई ॥ टेक ॥

करु न गुमान बहुरि पिछतेहै,

काहे क परित भुलाई ।

तब तें आइसि कीन कील करि,

अब कस सुधि बिसराई ॥ १ ॥

जागि लागि लय नात नाह ते,

देहु त्यागि दुविताई ।

एहु घर दिन दुइ चार का नैहर,

परिहो पर घर जाई ॥ २ ॥ हँसि कहि बात घात तुम जिनहहु, रहि सन महँ पश्चिताई।

जगजीवन सत पिउ अंतर मिलु, काहे क जीव डेराई ॥ ३ ॥

॥ शब्द २६॥ इपरे मन रहहु चरन ते लागि।

इत उत सकल देहु तुम त्यागि ॥ १ ॥ दुइ कर जोरि के लीजे माँगि ।

सोबत उठ्व मोह ते जागि॥ २॥

नैन निरस्ति छवि रहि रस पागि। कर्म भर्म सब जैहें आगि॥ ३॥ जगजीवन अस रहि अनुराग। जानु आपने तब हीं भाग॥ ४॥

॥ शब्द ३० ॥

श्चरे मन जपहु मंत्र बिचारि ।

नाहिं कोई थिर अहै यहि जग, जिवन है दिन चारि ॥ १ ॥ आवत है जग जात आहे, देखु नैन पसारि । जीव जंतु पसु पंछी तत्त, तैसई नर नारि ॥ २ ॥ उठत बैठत रमत ठाढ़े, सोवत जगत सँमारि । होरि ऐसी रहहु लाये, जीति लेहु सँवारि ॥ ३ ॥ त्यागि में ते हठ विवादं, रही नय चिल हारि । जगजीवन यहि जुक्ति तेनी १, चलहु आपुहि तारि ॥ ४ ॥

॥ शब्द ३१ ॥

जो पै नाम रहे जप लाय।

तेहि के भागत कुछ बलाय॥ १॥
तेहि का बोरा कहे सब लोय।
वहि का अंत न पावे कोय॥ २॥
बिन बोले जो रहा न जाय।
तो मन नहि अंतर ठहराय॥ ३॥
रस रसना बिरले जन पाय।
अपने अंतर रहे छिपाय॥ २॥

पंडित काहे क पढ़े पुरान। दुइ अच्छर आहे परमान॥ ५॥ राति दिवस लिह करें पुकार।
सत मत मंत्र न करें विचार ॥ ६ ॥
जेहि मत अंतर मिल्यों है आई।
कथा पुरान पढ़व विसराई ॥ ७ ॥

रटिन रसिन जेहि नाम की आई । तेहि का कछु जग नाहिं संधाई ॥ = ॥

नहीं तपस्या तिरथ अन्हाई। तेहि के दरस पाप किट जाई॥ ६॥

राम संत ते अंतर नाहीं।
संत ते कबहूँ न्यारे नाहीं।।१०॥

जगजीवन कहै भगट पुकारी। अपने मन महँ लेहु बिचारी ॥११॥

॥ शब्द ३२ ॥
साधी जब ते यह तन थाकी ॥ टेक ॥

सुत जन्मत सुख आस राखिकै, फिर निहं कोउ काहू को।
ऐंठि चलिंह डरपिंह निहं मन ते, बचन सो मुँह से भाखो॥ १॥
छुटी कानि लोक की मन ते, नारि नीच तन ताको।
हँसै हँसावै जानि आप को, निह बिबेक को आँको॥ २॥
नीच प्रसंग रंग ते रातिह, अमत फिरत है डाको।
जो देख्यो सो कहत हों परगट, नहीं गुप्त में राखो॥ ३॥

॥ राज्द २३ ॥ हम समान नहिं कोऊ भाई ।

ऐसा जग की रोति देखिये, कहीं तो कहा न जाई ॥ १ ॥ ऐसी मित संसार की आहे, बातन की अधिकाई । सपनेहु रामहि जानहि नाहीं, भगरा नितहि बढ़ाई ॥ २ ॥

84 चेतावनी नित उठि करहि दुष्टई सबकै, जिय महँ नाहिं डेराई। करि बहु पाप कमाई नितहीं, सो पड़े नरक महँ जाई ॥ ३ ॥ कहें कि हम समान को आहै, थोरे धन इतराई। गुन त्यागिन श्रोगुन हित लागे, डारिन सबै नसाई ॥ ४ ॥ दौलत दाम धाम सुख भूले, वह सुधि गै बिसराई। परवी काम जब अंत न पायो, सब तजि चल पछिताई॥ ५॥ समुभि बूभि हक<sup>१</sup> राह चलहु रे, कहत अहों गोहराई। जगजीवन सब भूंठे छाहैं, नाम भजह चित लाई ॥ ६ ॥ ॥ शब्द ३४ ॥ अरे मन लटिक अटिक रहु लागी। तज् परपंच कुशब्द कुसंगति, है सचेत उठि जागी॥१॥ दुनिया श्रंध धंध परि भूली, कठिन सोह के आगी। तेहि परि जरि गे खाक उड़ाइहि, जुक्तिते रँग रहुत्यागी ॥ २ ॥ नर नारी पसु पंछी जे जग, सब छेदा है साँगी। बचा न कोई बचाये सोई, नाम सरन रहु आगी॥ ३॥ दुइ कर जोरि यहै है अवसर, दरस लेहु बर माँगी। जगजीवन दे सीस चरन तर, मस्त रहहु रस पाणी ॥ ४॥ ॥ शब्द ३५ ॥ दुनियाँ धंध जागि अरुमानी। हित मित चित्त लोभाइ रहत है, पाछिल सुद्धि हेरानी ॥ १

आयो जहँ से घर सो भूला, यहु घर रुधिर क पानी। ताही उद्र साज कियो करता, ताही म ज्यानि समानी ॥ २ डोरी पोदि लगाइ निरगुन ते, अगिन म भे अस्थानी। तेहि बल गले जरे तन नाहीं, रहि दस मास खुखानी।। ३ (१) सत्य।

बाहर भयो गइ सुबुद्धि वह, भे अहंकार गुमानी। तीनिउ पन गे नाम बिहूने, अंत बुड़ि बिनु पानी॥ ४॥ कैमेहु नहीं मुग्ध नर चेतत, कहै सन्द यह बानी। जगजीवन बिन्हे पे सोई, चित्त चरन ठहरानी॥ ॥॥ ॥ शब्द ३६॥

भागा देखि के भूल फूल निहं, तोर नहीं कछु आहीं ॥ १ ॥ माया देखि के भूल फूल निहं, तोर नहीं कछु आहीं ॥ १ ॥ दिना चारि का अहै पेखना, कोउ काहू का नाहीं । सुधि बिसराय चेत निहं कीन्छो, अंत काल पिछताहीं ॥ २ ॥ देह धरे नर नाम न जान्यो, बृथा जियहि जग माहीं ॥ ३ ॥ जगजीवन भजु राम निर्भय है, रहिये चरनन माहीं ॥ ३ ॥

॥ शब्द ३७ ॥

साधो देखहु अपने मनहिं विचारी ॥ टेक ॥ दिना चारि का यह है खाका,

सो तिक निहं भूलहु संसारी। परि के सुखद भरम निहं भटकहु,

है सचेत रहु डोरि सँभारो ॥ १ ॥ नाम बिहून नीच सब हीं ते, नीच ते नीच बहुत अधिकारी।

जैसे खाँड़ मीठ सब हीं कहँ, अनहित लागत खारी॥२॥

करि बिबेक सों ज्ञान आपने, जुक्ति बास करि सब ते न्यारी। जगजीवन अमृत रस दरसन.

पीवत रहहु सो नैन निहारी॥३॥

॥ शब्द ३८ ॥

रटहु रसना नाम अञ्छर फूलु भूलु न भाई।
एक दिन दुख होइ है फिर रहेगा पिछताई।। १।।
कस न जीवत सुमिर मन महँ त्यागि दे गिफलाई।
तजहु जग परपंच निन्दा करहु ना कुटिलाई।। २।।
यहि पाप ते जम दूत किस हैं रहोगे खिसियाई।
रहे निहंं कछु हाथ एकी बाँधि लैंकर जाई।। ३।।
लोग सबै कुटुंब सुत हित नारि भगनी भाई।
पिता प्रीति लगाय रोइहे रहेगा अरुगाई ।। ४।।
भाई बर्ग सँग उहो त्यागहि देहे सब बिसराई।
दौलत धन धाम काम काज निहं आई।। ४।।
अत्र पित औ नर पती सब कुंठि है प्रसुताई।
जगजिवन दास नाम साँचा ताहि रहु लो लाई।। ६।।

शब्द ३६ ॥

जनम पाइ जग जान्यो नाहीं। भाग बड़े ते पाइ देहँ नर,

सुधि गै भूलि परघो भव माहीं ॥ १ ॥ देखत खात पियत गाफिल मन,

सुख ञ्चानंद बहुत हरषाहीं। डोजत बोलत चलत ञ्चपथ पथ,

भरे मद अध चेत कछु नाहीं ॥ २ ॥ में तें मारि सँभारि न आवे,

अघ कम हित करि बहुत कमाहीं। तेहि पर गई सुद्धि बुधि सब कर, पग थाके जब फिरि पछिताहीं॥ ३॥ साधो साधि छुरति हद करिये, रहि रसि वसि छनि श्रंतर माहीं।

जगजिवन दास जगत ते न्यारे, युरु के चरन बिसरि नहि जाहीं ॥ ४ ॥

॥ शब्द ४० ॥

अरे मन बोरे ससुिक विचार ।

को तें अहिस कहाँ ते आयिस, अब हूँ डोरि संभार । १॥ बहिस न इत उत है थिर रहि के, सुकिरत नाम पुकार ।

नहिं कोइ अचल सबै चिल जाइ हि, कछु नहिं अहे करारु ॥ २ ॥ काया कनक देह न्र पायो, करि ले कछुक सँवारु ।

समो यही फिरि और न पैही, भिज के अपुहि तारु ॥ ३ ॥ लाये प्रीति रीति ऐसी रहु, सुरति छिब न विसारु । जगजीवन सतगुरु के चरनन, जानि सर्वसी वारु ॥ ४ ॥

॥ शब्द ४१ ॥ बीरे काहे का करत गुमान । तोरे नाहिं कछ समुभि देखु मन,

चेतहु होउ न हैवान ॥ १ ॥ दौलत धाम काम नहिं आइहि,

जब तजि है तन प्रान। सुत पितु नारि बंधु भी माता,

तिज हैं एउ निदान ॥ २ ॥ कस निहं सब तिज भजु वहि नामहिं,

ये है सत्त प्रमान। जगजिवन दास जग से है न्यारा.

अन्तर धरि रहु ध्यान ॥ ३॥

॥ शब्द ४२ ॥

साधो मन मन रहद्र बिचार। निरखत रहद्व परिष् छवि देखत,

दृढ़ करि सुरति सँवार ॥ १ ॥

सीतल है रहु धरु सँभारि पग,

तमा १ तुजुक ते मार।

पाँच बचाइ चलाइ लाइ रहु,

ञ्रापन चहिस सँभार ॥ २ ॥

मैं तें ई ती अहं मद गलती रे. एइ सब करत बिगार।

तेहिं गरुवाई बोम ते दाबे,

नाहीं होत सवार ॥ ३ ॥

कुमति प्रसंग पचीस एक सब,

जानि सर्वसौ वार।

जगजीवन सब लै न्यारे रहु,

चरन अौ रूप निहार ॥ ४ ॥

॥ शब्द ४३ ॥

ए मन त्यागि देहु गुमान ।

वहाँ ते करि कौल आयहु, नाहिं समुभत ज्ञान ॥ १ ॥

ब्रिया बिदु का पहिरि जामा, हितं भयो हैवान।

सुद्धि सोइ बिसारि दीन्हेव, कर्म आइ समान ॥ २ ॥ भूलु नहिं तिक देख्न सुख परि, अचल नहिं अस्थान।

जाइगा चल रहिं ना कोइ, बाल बूढ़ जवान '। ३ ॥

सिद्ध साधं जती जोगी, करहिं एऊ पयान। अमर ते मरि जाइंगे, चिल जाहिंगे सिस भान ॥ ४ ॥

(१) लालच।(२) शान।(३) फंद, जाल।

जाइगा चल रहिह ना कछ, सहदु पद निर्वान । जगजीवन सित निर्मलं घरु, रहिहु अंतरच्यान ॥ ५ ॥ ॥ सन्द ४४ ॥

मनुवाँ सत्त नाम ले गाई।
दुनिया चली जात पत छिन छिन,
कोऊ न थिर ठहराई।। १।।
नहिं करार दिन घरी बरस का,
केंद्र का जानि न जाई।

में तें करि अभिमान गुमानहिं, सुख परि गे बौराई ॥ २ ॥

कोउ काहु क निहं मातु पिता हितु, नारि बन्धु कुटुंबाई। ये सब अपने काम स्वार्थ के, अंत रहें अरुगाई।। ३॥

ऐसे सूल काँट ते छेदे, नहिं कोइ लेत बचाई।

जगजीवन सब बृथा जानिकै, रहे चरन सिर नाई॥ ४॥ ॥ शब्द ४४॥

किल जागत जे राम की कानि।
निह डरपत आहे मन माहीं भरम पड़े हैरानि॥ १॥
देत हैं दुख जानि दुखियहिं दरद निहं मन आनि।
होयगी दरबार फिजहत मारि ब्रुफाहिं छानि॥ २॥

मारि मुगरिन युड़ फोरहिं मानिहै न हैवान। जन्म कर्म नसाइ जैहे होइ है सब हानि॥३॥ डारि देहें नरक महँ जहँ अग्नि है अधिकानि। त्रास दुख अधिकार है कोउ नहिं उनारहि आनि ॥ ४ ॥ पिबताइ है मन समुभि करि है बड़ी दुख की खानि। देखि ज्ञान ते परत है तस कहत अहीं बलानि ॥ ५॥ दीन लीनं नाम गहि रहु अर्म तैं नहिं मानि। जगजीवन बिस्वास बिस गुरु चरन रहु लिपटानि ॥ ६ ॥ ॥ शब्द ४६ ॥

> साधो कठिन रीति कल माहीं। परपंचहिं माँ निसु दिन बोतत, नामहिं खुमिरे नाहीं ॥ १ ॥ तब को हता गात नहिं काहू. रह्यो उद्र जब माहीं। सूरति लाइ सत्त माँ राखिन, जरे अगिन महँ नाहीं ॥ २॥ सो विस्वास छाँड़ि सब दीन्हो, पापै कर्म कमाहीं। सपनेहु सर्भि बूक्ति नहिं आवे, परि यव मोह बिलाहीं।। ३।।

जन्म देह उत्तम नर पायो, सुधि बिहुन कहँ जाहीं। गयो अकारथ नाम न जाना,

नहिं काहू महँ आहीं ॥ ४ ॥

साथ का सब्द मानि जो लेहें.

दाग न लागहि ताहीं।

| <del>४</del> ३ | जगजीवन साहब की बार्नी                 |
|----------------|---------------------------------------|
|                | जगजीवन अंते अंतर नहिं,                |
|                | भवसागर तरि जाहीं ॥ ५ ॥<br>॥ शब्द ४७ ॥ |
|                | साधो कहत अहीं गोहराई।                 |
|                | दोष देइ अपने करमन का,                 |
|                | डारत अहै नसाई॥१॥                      |
| -              | बेपरतीत भयो मनहीं महँ,                |
|                | दुविधा रह्यो समाई।                    |
|                | बिसरि गयो जिन पाले उद्र महँ,          |
|                | अगिन ते लियो बचाई ॥ २ ॥               |
|                | अब तब सों आपुहि सब ब्याकुल,           |
|                | बूभि न मन महँ आई।                     |
|                | बंधे ऋहिं अन्ध है डोलिहं,             |
|                | निकटहिं दृरि बताई ॥ ३ ।               |
|                | सत मत गहै रहै कौनिह बिधि.             |
|                | बकु मीनहिं टक लाई।                    |
|                | जगजीवन यह जुक्ति भक्त भे,             |
|                | जोति में रह्यो समाई ॥ ४ ॥             |
|                | ।। शब्द ४८ ॥                          |
|                | साधो सुनु कल का ब्योहारा।             |
|                | अपने अपने आगी पानी.                   |
|                | जरत है सब संसारा॥१॥                   |
|                | नाहीं सुधि अपने तन की है,             |
|                | श्री क कर्राहं विचारा।                |
|                | ज्ञानिन काहँ कहैं अज्ञानी,            |
|                | अपु बुद्धि अधिकारा॥२॥                 |
|                | " अ अष्य अपिकारा ॥ ४ ॥                |

XX चेतावनी हैं बल छीन ते बली कहावैं. हम तें नहिं अधिका रा। अहें अदत्त कहावें दाता, बूड़ि मुए मँक धारा॥३॥ कुमति प्रसंग सुमति नहिं आवै, गहें न नाम अधारा। जगजीवन अन्तर महँ सुमिरें, उतरें भवजल पारा ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ४६ ॥ कोड काहुइ दोष न देई। जो करतब्य ऋहे ऋापुनि माँ, सो तैसहि फल लेई ॥ १ ॥ जो दुख देय दुक्ख सो पावे, सुख दे सुख तेहि होई। हाजिर राम अहैं सबिहन महँ, गर्ब न भूले कोई ॥ २ ॥ रावन ऐसे छत्री हैं गे, तेहि सम भयो न कोई। इन जब बैर कीन्इ भक्तन तें, डारचो छिन महँ खोई ॥ ३ ॥ लंका कनक सो खेह र उड़ानी, जैसे मैल गधाईर। पुत्रं लाख सवा लख नाती, तिन के रहा न कोई॥ ४॥ नर केतानि कवनि गिनती महँ, कहत सब्द सत सोई।

जगजीवन अन्तर महँ सुमिरहु, सूरति बिलग न होई ॥ ५ ॥ ॥ शब्द ४० ॥ मन तन खाक करि के जान। नीच तें हैं नीच तेहि तें, नीच आपुहि मान ॥ १ ॥ त्यागु में तें दीन है रहु, तजहु गर्ब गुमान। देतु हों उपदेस याँहै, निरखु सो निरबान ॥ २ ॥ (१) ख़ाक। (२) सोने की लंका की ख़ाक इस तरह उड़ी जैसे मिट्टी या कृदा करकट गंधे पर ढो कर ले जाने से उड़ता है।

कर्म धागा लाय बाँधा, हिंदु म्सलमान। खैंचि लीन्ह्यो तोरि धागा, निरल कोइ विलगान ॥ ३ ॥ खाक है सब खाक होइहि, सप्टिं आपन ज्ञान। सब्द सत कहि पगट थापें, रहिह नाम निदान ॥ ४ ॥ काल को डर नाहिं तिन्ह काँ, चौथ रहि चौगान। जगजीवन दास सतगुरु के, चरन रहि लिपटान ॥ ५ ॥ ॥ शब्द ५१ ॥ आई रे कहा न माने कोई। जिहिं समुक्ताय के राह बतावों, मन परतीत न होई॥१॥ कपट रीति के करहिं बंदगी, सुमति न ब्यापे सोई। भये नर हीन कुमारग परि कै, डारिन सर्वस खोई॥२॥ गे भरुहाय<sup>र</sup> तनिक सुख पाये, में तें रहे समोई। फिरि पछिताने कष्ट भये पर. रहे मनहिं मन रोई॥३॥ देखि परत नैनन से वैसे, कठिन, जीव है वोई। जगजीवन अन्तर महँ सुमिरे, जस होई तस होई॥४॥ ॥ शब्द ५२ ॥ ञ्रापु क चीन्हहु रे भाई.

(१) चौथे लांक से। (२) उबल पड़े।

विन चीन्हे नहिं सुख पाई।

जिन जिन काहू आपु क चीन्हा, उठि तहँ कहँ पहुँचे जाई॥ १॥ वह घर बिसरा जह ते आयह. परपंचहिं हिताई?। जामा मैल पहिरि मद माते, में तें पर बौराई ॥ २ ॥ कछ बिचार मनहिं नहिं आयो, जहँ तहँ अरुभे जाई। मका भोरी ऐंचा तानी, जहँ तहँ गये बिलाई ॥ ३ ॥ ऐसी कुगति अहै दुनिया की, नाम सर्न बिन रहे पछिताई। सतगुरु मते मंत्र जेहि दीन्ह्यो. अम्मर मे चरनन सिर नाई ॥ ४ ॥ जगजीवन जुग जूग<sup>र</sup> जुग<sup>र</sup> बंधा, निरखत है निरमल निरथाई ।। ५ ॥ ॥ शब्द ५३ ॥

चेतावनी

साधो करे विवाद नहिं कोई।
अपने मते मंत्र महँ लागहु, अजत रहहु मन सोई॥ १॥
कस्यप कंस रावना कौरो, तिन के रहा न कोई।
ओर के कोन केतिन वपुरा है, कन प्रमान है सोई॥ २॥
ज्ञानी एंडित जोगी भोगी, सिद्ध साध जो होई।
सब निर्वाह नाम तें आहे, गर्व किहे या खोई॥ ३॥

<sup>(</sup>१) श्रन्छा लगता है।(२) जुगान जुग।(३) जोड़ा।(४) श्रथाह।

श्रंतर भजे मारि के में तें, चरनन चित्त समोई। जगजीवन भजु श्रोर श्रास तजि, जस होई तस होई॥ ४॥

बौरे नाम रदु मन लाय।

खेंचि घट में आनिये कहुँ नाहिं देत बहाय ॥ १ ॥

कुसँग संगति कुटिल बोरे संग बेठु न धाय। ताहि पारस बेधि है तब होइ है गफिलाय॥ २॥

तजहु गर्ब गुमान मैं तें हिये रहु दिनताय?।

त्यागि दे बकवाद बकना गहे रहु सितलाय । ३ ॥ देत हीं उपदेस परगट कहां। संतन गाय।

जगजीवन बिस्वास करि के रहु चरन लिपटाय ॥ ४ ॥

यहि जग महँ बंदे गरीब है रहना।

साँई तें चित लाउ रे बंदे।

तिज दे गर्ब गुमाना॥१॥

कनक कोट लंकापति रावन, सोऊ स्वाक समाना।

पाँच पचीस एक निहं आवत, ता तें फिरत भुलाना॥२॥

सुमति मती जे खिमा साधु हैं, तिन हरि काँ पहिचाना।

जगजीवन जीवत ते प्रानी, जिन हरि चरनन ध्याना॥३॥

(१) दीनता। (२) शीतलता।

## ॥ शब्द ४६ ॥

संतो गहहु सुरित सँभारि।
वहि समय जो किहिन है उन, सो सुधि दिह्यो बिमारि॥१॥
इहाँ तौ कोउ नाहिं थिर है, रहैगा दिन चारि।
खाइ लेहै काल सब कहँ, जैसे मूस मजारि ॥ २॥
भाइ भगनी मातु पितु, परिवार हितु सुत नारि।
अन्त कोउ ना काम अइहै, कीउ न लेहि उबारि॥ ३॥
जानि बृथा मन नाम सुभिरो, कहत सब्द पुकारि।
जगजीवन गुरु चरन गहि रहु, सोई लेहि उबारि॥ ४॥

॥ शब्द ५७ ॥

साधी सत्त नाम जपु प्यारा ॥ टेक ॥
सत्तनाम अंतर धुनि लागी, बास किहे संसारा ॥
ऐसे गुण चुण है सुमिरहु, बिरले लखे निहारा ॥ १ ॥
तजहु बिबाद कुसंगति सबके, कठिन अहे यह धारा ॥
सत्तनाम के बेड़ा बाँधहु, उतरन काँ भव पारा ॥ २ ॥
जन्म पदारथ पाइ जक्त महँ, आपुन मरहु सँभारा ॥
जगजीवन यह सत्त नाम है, पापी केतिक तारा ॥ ३ ॥

।। शब्द ४८ ॥

मन तुम भजह नामहि नाम।
तारि लीन्ह्यो बहुत पतितन उत्तमं अस नाम।। १।।
गह्यो जिन परतीत करिके भये तिन के काम।
मिटे दुस्व संताप तिन के भयो सुख आराम।। २।।
देखि सुख परि भूल नाहीं दौलत औ धन धाम।
अहै यह सब भूंठ आसा नाहिं आवहि काम।। ३।।

चढ़हु ऊंचे नीच ह्वँ के गगन है भल ग्राम। जगजिबन दास निहारि सुरति चरन करु विस्नाम॥ ४॥ ॥ सन्द ४६॥

श्रहे मन करहु नाम तें प्रीति । सीतलं सूसील मारग चलहु ऐसी रीति ॥ १ ॥ त्यागि दे बकवाद निंदा श्राचलि श्रानीति । पाइ काया कनक की यह नाम बिनु ज्यों भीति ॥ २ ॥ श्राह यह मृतु लोक में पछितानि किर श्रानीति । मारि कालं खाइ लीन्ह्यों समुक्ति समय वितोति ॥ ३ ॥ जिक्क यहि जग बास करु रहु जक्त वेपस्तीति । जगजीवन बिस्वास किर गुरु चरन रहु सत सीति ॥ ४ ॥

बैठि रहहु मन चरनन पास। काहे क थर्मत फिरह उदास॥ १॥

राखहु दुइ कर सीस लगाइ। सोवत जागत बिसरि न जाइ॥ २॥

निरखडु निर्मल जोति निहारि।

नहिं उनकी सम को उ अनुहारि ।। ३ ॥ रिब सिस रूप डारि तें वारि । रहु सत मित गहि डोरिसँ भारि ॥ ४ ॥

ब्रह्मा रहे बेद धुनि लाइ।

संकर श्रंग में अस्म लगाइ॥ ५॥ विस्तु जाइ मन तहाँ मसानि।

सो अब कहि नहि जात बखानि ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>१) कुचलन।(२) अनीत।(३) सूरत।

जग महँ काया है उद्यान । । जा आये सो सब भुतान ॥ ७ ॥ रहिन राम गिह नाम कि आस । उदित साध ते सथे प्रकास ॥ = ॥ जगजीवन करु गगन मँडान । निरस्नहु सतगुरु सो निरनान ॥ ६ ॥ ॥ शब्द ६१ ॥

होरि पोढ़ि लागि रहे अंतर के माहीं।।
निरिष्ठ परिष्ठ ले लगाय लखे कोउ नाहीं।
गगन सहर ले दुकान बैठहु थिर ताहीं।। १।।
सेस ब्रह्मा बिस्नु संकर जोति निरमल वाहीं।
भानु बिन बिहान है तहँ सिस गन नाहीं।। २॥
पवन पानी तें बिहून किन मिन बरसाहीं।
जगजीवन प्रकास सतगुरु सीस चरन रहहीं।। ३॥
॥ शब्द ६२॥

साधो कहों तो कहा न जाई।

अनुचित चित देखि दुनिया के, मन महँ रहों चुपाई।। १॥

जहवाँ चर्चा होत नाम के, काहू नाहिं सोहाई।

परपंची कछु औरहि भाषें, बहुत करहिं कुटिलाई।। २॥

सुस्त के फल ते खाइ न पाइन, विष रस बहुत हिताई।

किहिन बिगार है जन्म जन्म का, परे नर्क महँ जाई॥ ३॥

स्वाय अवाय फुलि के बेठे, गर्च करहिं अधिकाई।

सुमित पराय परिचत है बेठे, कुमित प्रगट में आई॥ ४॥

मैं तैं गर्व गुमान त्यागि के, नय चालहु दिनताई।

जगजीवन हर नाहिं काल का, लेहै नाम बचाई॥ ४॥

(१) सैर की जगह। (२) भाग गई।

॥ शब्द ६३ ॥

अरे मन करहु सत्त विचार।

समुिक ब्रिक के जानि आपन, ब्था है संसार ॥ १ ॥ नीर बुंद तें साज कीन्ह्यो, एतो है बिस्तार। नगर उत्तम बनो आहै, सोइ न वारा पार ॥ २ ॥ तहाँ के परधान पाँचो, करहिं बहु अपकार। संग ताहि पचीस नारी?, किहेद्र नहिं ब्योहार ॥ ३ ॥ मिलि चलहु बस करहु तीसीर, संग लै के सिधार। जगजिवन दास गुफा गगन महँ, निरिख छिबिह नियार ॥४॥ ॥ शब्द ६४ ॥

मन बिनु समुभे नाहीं होय। महा अपरवल अहै माया, भूलि रहे सब कोय ॥ र ॥

सुख ञ्चानँद में परघो गाफिल, डारि सर्वस खोय। अंत काल पछिताय रहे हैं, चले कर मिल रोय ।। २ ॥

नाहिं काहु क अहै कोऊ, कहै आपन सोय। पुछिहै कछु कीन्ह करतब, बहुत फजिहत होय ॥ ३ ॥

डोरि पोढ़ि लगाय रहि जग, नाहिं पूछे कोय।

जगजिवन दासं चरन गहि मन, अचल अम्मर होय ॥ ४ ॥ ।। शब्द ६५ ॥

मन रे प्रभु सों चित्त लगाव।

छाँड़ि दे जंजाल जक्त को, गुरु मारग माँ

्र गुरु के बचन हृदय धरु मूरख,

्यान ध्यान मन लाव। (१) प्रकृति।(२) पाँच तत्व और पचीस प्रकृति।

अवि॥१॥

अष्ट कमल दल भीतर राजा, पाँच तत्त को राव।।२॥ त्रिकुटी मध्य दृष्टि करु नैनन, ताड़ी तहाँ लगाव। मणि समान दीपक करु मनसा, जोति में जोति मिलाव ॥ ३ ॥ मन श्रौ पवन होत जब इकतर?, नाहीं बीच बराव। जगुजीवन के प्रभु सिर नायक, ञ्चानँद मंगल गाव॥४॥ ॥ शब्द ६६ ॥ सत्त नाम सुमिरहु मन माहीं ॥टेक॥ यह तो बजार है पाप पुन्न को। नेकी बदी दुइ सौदा बिकाहीं ॥ १ ॥ केंद्र नेकी केंद्र बदी बनिज करि। सो बिसाहि अपने घर माहीं ॥ २ ॥ जगजिवनदास जे नाम बनिज कियो। अमर भये ते मरहीं नाहीं ॥ ३॥ ॥ शब्द ६७ ॥ ए मन काहे क परवो भुलाइ। काहे डारवो सुधि विसराइ॥१॥ जब तुम आयद्व करि इकरार। तब तुम नाहीं कीन्ह बिचार ॥ २ ॥ ब्रिया बुंद माँ रह्यो समाइ। तब हूँ नाहीं कछ चेताइ॥३॥ जामा पहिरि थयो मस्तान। रह दस मास न कि ह्यो तेवान १॥ ४॥ जर्षो नहीं अगिनी महँ अंग । बाहर होत भयो चित भंग।। ५।। गोद लाय फिरि दूध पियाई। जुबा में जुबती बहुत हिताई।। ६।। कामी करम गयो सब भूले। मुक्के खात रहहु गे भूले॥ ७॥ बृद्ध भयो तब सुद्धि सँभारि। तब नहि सुधिरन जात सँवारि ॥ = ॥ कफ खाँसी श्री सीत सताइ। सँवरि सँवरि तब रहि पिछताइ॥ ६॥ उलिट लगाय रह्यो हद् डोरी। कहों सिखाय रह्यो मन मोरी ॥ १०॥ जगजीवन सत मत गहि डोरी। सिस चकोर ज्यों रिह टक जोरी ॥ ११ ॥ ॥ शब्द ६८ ॥ साधो भजहु नाम मन लाइ। बहुरि नहीं अस औसर पाइ।। १।। के चूका चूका सोइ। ञ्जब बहुरे नाहि सँवारहि कोइ॥२॥ मोह तिक सबै भुलाना। ञ्रंत काल सोई पित्रताना ॥ ३ ॥ रंक अत्र-पति सोई। राजा विनु वह नाम गये ते रोई॥ ४॥ (१) फिक्रं।(२) सुमिर।

चेतावनी बुरा न मानहु कहहुँ पुकारी। देख् आपने मनहिं विचारी ॥ ५ ॥ यहि ते उत्तम अरु कछु नाहीं। धन वै दास अहैं जग माहीं ॥ ६॥ जगजीवन कहि प्रगट पुकारो। जिन सुमिरा तिन लिया कुल तारी ॥ ७ ॥ ॥ शब्द ६६ ॥ जग की कही जात नहिं भाई। नैनन देखि परिव करि लीन्ह्यो, तऊ न रह्यो चुपाई ॥ १ ॥ त्राहै साँच मूंठ कहि भाषहिं, सूंठेह साँच गोहराई। ताहि पाप संताप परेंगे, भर्म परे ते जाई ॥ २ ॥ निंदा करत है जानि बूभि के, जहाँ तहाँ कुटिलाई । जानत अहें बनाउ ताहि का, देइहि ताहि सजाई ॥ ३ ॥ में तो सरन हों ताहि चरन की, सूरति नहिं बिसराई। जगजीवन है ताहि भरोसे, कहै सो तैसे जाई॥ ४॥ ॥ शब्दा७० ॥ प्रात नाम सतगुरु का गावै। अंते मनुवाँ नाहिं बहावै ॥ १ ॥ मनुवाँ बहै भजन नहिं होय। जाइहि भजन बरत सब खोय॥ २॥ हद है अंतर जिपये जापा। जेहि तें जाहिं कर्म किट पापा ॥ ३ ॥ श्रजपा जाप जपे जो कोई। परगट कहीं भक्त सो होई ॥ ४ ॥ साधू भये सोई जग माहीं। जैसे पदुम कमल जल माहीं ॥ ५ ॥

```
ER
               जगजीवन साहब की वानी
    जग तें न्यारे भये निरासा।
           जगजीवन तेहि चरन क दासा ॥ ६ ॥
                  ॥ शब्द ७१ ॥
    क्रहु बंदगी बंदे सोई।
           जैहि तें अंत भला कछ होई॥१॥
   तजहु बिबाद न निंदा करहू।
           दीन होय मन अपने रहहू ॥ २॥
   यत सो सत में देउँ बताई।
          भजहु नाम यहि जुक्ति तें जाई ॥ ३ ॥
   त्यागि देहु मन गरब गुमान।
          तौ भल मानहिं कृपानिधान॥ ४॥
   साध कहत ऋौ बेद पुरान।
          सत्त सब्द याहै परमान ॥ ॥॥
  दुइ अञ्बर गहहू तत सार।
          याहै सत मत कीन बिचार ॥ ६ ॥
  जगजीवन चरनन लिपटान।
          निरखहु छिब निरगुन निरबान ॥ ७ ॥
                ॥ शब्द ७२ ॥
  मन मदमाते फिरहिं बेहाल।
         अंत भयो धरि खायो काल ॥ १॥
  तत्त ज्ञान मन कीन विचार।
         सुकृत नाम भजु होय उबार ॥ २ ॥
  यह उपदेस देत हों सोई।
         देह धरे कछ दुक्ल न होई॥३॥
      ग्रंथ ज्ञान लियो छानी।
  बेद
         चेत सचेत हैं लीजें जानी॥ ४॥
```

## जगजीवन कहै परगट ज्ञान। उलिट पवन गहि धरि रहु ध्यान ॥ ५ ॥

॥ शब्द ७३ ॥

जिन मन गह्यो नामहिं जानि। त्यागि दुविधा रहे हिंद है, और नहिं उर आनि ॥ १ ॥ हर्ष सोकं नाहिं आहै, नाहिं लाभ न हानि। नाहिं छूटत रहत जोरे, साध भे निर्वानि ॥ २ ॥ अहें बिरले जगत माँ यहि, कवन में केतानि। जगजीवन निर्वान भा मन, पहुम पात ज्यों पानि ॥ ३ ॥

॥ शब्द ७४ ॥

साधो दुइ अञ्जर तत सार। सोई रटत रही घट भीतर,

श्रीर न करहु विचार॥१॥

जिभ्या जपु नहिं कर माला नहिं,

सहज रमहु संसार।

कहहु न प्रगट सेद काहू तें, होइहि कहे बिगार ॥ २ ॥

सुच श्री असुच न मानहु एकी,

सहज अचार विचार।

ऐसी रहनि गहनि करि रहिये,

मिलन न लावहु बार॥३॥

कहों पुकार बिचार लेहु मन,

और न मत अधिकार।

जगजीवन विस्वास करे सुनि,

उतरि जाय भव पार ॥ ४ ॥

॥ शब्द ७४ ॥

मन तुम रहहु चरनन लागि।

काह की नहिं करह आसा, देह सरबस त्यागि ॥ १ ॥ रह्यो सोवत बहुत दिन लहि, सुखद बहु हित लागि। गुरू जब उपदेस दीन्हों, चौंकि उठि तब जागि॥२॥ जुगन जुग सँग नाहिं छूटै, लेहु यह बर माँगि। निरिख सुरति रहहु लागे, भींज रँग रस पागि ॥ ३ ॥ निरगुनं निरवान निरमल, डोरि सत मन लागि। जगजीवन यहि जुक्ति तें, तब जानु आपन भागि ॥ ४ ॥

॥ शब्द ७६ ॥

नाम सुमिर मन बावरे, कहा फिरत भुलाना हो।। टेक।।

मट्टी का बना पूतना १,

पानी सँग साना हो।

दिन हंसा चलि बसे,

घर बार बिराना हो।।।।१।।

निसि अँधियारी कोठरी,

दुजे दिया न बाती हो।

पकरि जम लै चलै. बाँह

कोउ संग न साथी हो।।२॥

रथ घोड़ा पालको, गज

अरु सकल समाजा ही।

दिन तीज चल जायँगे, रानी छी राजा हो।। ३।।

(१) पुतला।

सेमर पर बैठा सुवना,

जाल पर देख भुजाना हो।

मारत टोंट भुआ उधिराना,

फिरि पाछे पछिताना हो।। २।।

ग्रलर के तू भुनगा,

तू का आय समाना हो।

जगजीवन दास बिचारि कहत,

सब को वहँ जाना हो।। ५॥

## गुरु और शब्द महिमा

॥ शब्द १ ॥

अब जग इमहिं सिखवत आनि।

करत हैं चतुराइ बहु बिध, अहें पाप की खानि॥१॥
कहूँ सिखि सुनि लिहिनि बातें, कहत अहें बखानि।
आप का कछ चेत नाहीं, भजन की है हानि॥२॥
करत निहं अंदेस भूले, अहिं ते अभिमानि।
अन्तहूँ पिछताइ हैं, फिर इबिहैं बिन पानि॥३॥
भजहु नाम गुनाह मेटहि, सरन आपिन आनि।
जगजिवन दास बचाउ इहि, गुरु सब्द कहि परमानि॥ ४॥
॥ शब्द २॥

जे जन नाम भजि बलवान।

ताहि केवल कोइ नाहीं, कीन मारे मान।। १।। रहत निरखत पलक छिन छिन, नाम बहु निर्वान। चास्ति पीवे जिवे जुग जुग, काल देखि डेरान।। २।। कहत कथा प्रगास करि कै, जुगन जुग का ज्ञान। उत्तरि गा सो पार कामन, जानि मानि प्रमान।। ३।। ताहि कीरति कवन गावै, कहत बेद पुरान। जगजीवन बिस्वास करि, गुरुवरन तें लिपटान ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ३ ॥

यहि बन बनत नाहि बनाये। नाहिं है निर्वान कबहूँ, नाम बिनु बहु गाये।। १॥ पाँच एइ परपंच डारहिं, रात दिन भरमाये।

कवन हटके कहै के निहं, लेत अहिं नसाये॥२॥

पास लिहे पचीस कतियाँ,

खात ऋहिं धराये।

जुिक डोरी लाय कै,

तौ रमहु इन्हिं फँदाये ॥ ३ ॥

चिंदके सिखरहिं<sup>१</sup> जिकिर<sup>२</sup> लावहु,

सुरति मुरति लाये।

जगजीवन निर्वान भे, ते दरस गुरु के पाये॥ ४॥

॥ शब्द ४॥

साधो अस समी बहुरि न होई ॥ टेक ॥ लेहु विचारि सँभारि डोरि गहि, यहि तें मंत्र न कोई।

भजहु जानि परतीत आनि मन,

सुफल सिद्ध सब होई॥१॥

(१, चोटी।(२) सुमिरन।

जिन नहिं जाना सो पछिताये, रहे मनहिं मन रोई। काह भयो नर की काया धरि, वृथा जन्म गा खोई॥२॥ जागे भागि पागि रस साते, पल ब्रिन नाहिं बिछोई। जगजीवन भवसागर तरिगे, मुरति रहे समोई॥ ३॥ ॥ शब्द ४ ॥ मन जग जन्मि कै भजि लेहु। चूकि ना यह पाय झौसर, फिरि दोष ना केंद्व देंद्व ॥ १ ॥ धाम दौलत बहुत दुनियाँ, किहिनि जानि सनेहु। गयो निज पिछताय कै, सब भूंठ सुत हितु गेहु॥२॥ श्राइ जे जे जगत महँ, यहि भयो ते ते खेद्व। नाम बिनु कञ्ज काम का नहिं, ज्यों गल्यो कागद मेंहु ।। ३॥ करहु मन परतीत अपने, चित्त चरनन देहु। जगजिवन दुख सुख दूर होइहि, अमर जुग जुग होहु॥ ४॥

गहि जग नाम भजे तिर गये।

श्राप जग महँ देह धरि कै, अक्त ते ते भये॥ १॥

जीन लागी रही पुर्वुज, तीनि श्रंतर गये।
ताहि रस ते प्रगट भाखी, जबहिं मस्त भये॥ २॥
रहि सँभारे डोरि लाये, दूरि दुविधा किये।
निरस्तत रहे निहारि निर्मल, सीस चरनन दिये॥ ३॥
गावत हैं बेद ग्रंथहु, नाम महिमा किये।
जगजीवन बिस्वास गहे, ते श्रमर जुग जुग भये॥ ४॥
॥ शब्द ७॥

मनुवाँ जोग करे नहिं जाना। चौक चौतरा बैठि रहे का. अन्ते करत पयाना ॥ १ ॥ धावत आवत थिर न रहतु है, हद् नहिं करत अड़ाना। तीनि तें आस निरास होत नहिं, तातें फिरत भुलाना॥२॥ गुरु गुनि मंत्र लेहु बैठि सिखि, अवल रहहु ठहराना। लावहु सीस चरन में देखि कै. भलकत छिब बिनु भाना<sup>१</sup>।। ३।। पास बास रस पाइ मस्त है, सतगुरु के मन माना। जगजीवन अम्मर है जोगी,

परगट कियो बखाना ॥ ४ ॥

॥ शब्द द्र ॥

रहु मन नाम तें ली लाय।
नाम तें जे नहिं राते, गये ते पिछताय॥१॥
नाहिं दीलत धाम भूलें, प्रभुइ दीन्ह बनाय।
जबिं साईं खेंचि लेहें, कहाँ कहँ दहु जाय॥२॥
गर्व तजहु गुमान में तें, चलहु के दिनताय।
चहहु कछु दिन भला आपन, देत अहीं लखाय॥३॥
अहे परगट नाहिं गुप्तं, बूभि जैसी आय।
जगजीवन विस्वास करि, गुरु चरन रहु लिपटाय॥४॥
॥ शब्द ६॥

साधो कठिन है उदयान ॥ टेक ॥
नहीं है कछु अंत यहि का, आइ सबै भुलान ।
पियो यह रस बिसरि गावत, नाहिं करिह तेवान ॥ १ ॥
मरत निहं में केहू बिधि तें, करत है नुकसान ।
निहं बिचारे परे जारें, बिसरि गा औसान ॥ २ ॥
इहाँ के निहं उहाँ के भे, बीच बीच बिलान ।
समो बीते काम का निहं, समुिक के पिछतान ॥ ३ ॥
समुिक होरी नाम की गहि, गगन कीन्ह पयान ।
जगजिवन गुरु के पास पहुँचे, निरुख तिक निर्वान ॥ ४ ॥

॥ शब्द १०॥

प्रभु जी आपनो मोहिं जानि ।

औगुनं अनेक मेटि कै, चरन सरनहिं आनि ॥ १ ॥

अमत मन यहु नाहिं थिर है, होत भजन के हानि ।

मोरि बपुरे केरि कह बिस, नाहिं मानत कानि ॥ २ ॥

चहत आहों करों शुभिरन, अवर अवरे ठानि। संत पर जेहिं कियो किरपा, दियो सत मत छानि॥ ३॥ पाइ रस सो यस्त है गे, निर्मल भे निर्वानि। जगजीवन गुरु मंत्र दीन्ह्यों, चरन रहे लिपटानि॥ ४॥

॥ शब्द ११ ॥

श्रजन यहि नगर करे सनाँर।

श्रहें काया सहर जा को, नाहिं वारा पार॥ १॥
दरवाज नो दस बंद श्राहें, साजि कियो करतार।
तहँ लोक तीनिउँ चौथ जगमग, सृकृतं बाजार॥ २॥
तह भरत मन-मनि सस्त हैं, लै पाइ नित्र श्रहार।
संतोष होइ पै तृप्ति नाहीं, मिलि होय नाहिं निनार॥ ३॥
वहा विस्नु महेस सेसं, एक चित निरधार।
निर्वान निर्मल जोति चमकें, निर्गुनं निरंकार॥ ४॥
तहँ दिप्त वारों भानु सिस कीं, बिदित है श्रविकार।
तहँ दुद्धि नाहीं बुद्धि नाहीं, सब्द की टकसार॥ ४॥
श्रस जानि पाइ श्रिपाइ कोइ कोइ, बिरल है संसार।

॥ शब्द १२ ॥

जगजिवन गुरु के चरन गहि रहु, सुन्नंकार ॥ ६ ॥

सुनु सुनु सिन्न ही, चरन कमल तें लागि रहु री ॥ टेक ॥
नीचे तें चिद्ध ऊँचे पाउ ।
मंदिल गगन मगन है गाउ ॥ १ ॥
हद करि डोरि पोद्धि करि लाव ।
हत उत कतहूँ नाहीं धाव ॥ २ ॥
सत समस्थ पिय जीव मिलाव ।

नैन दरस रस आनि पिलाव॥ ३॥

माती रहहु सबै विसराव ।

श्रादि अंत तें बहु सुख पाव ॥ ४ ॥
सन्मुख है पाछे नहिं आव ।
जुग जुग बाँधहु एहे दाँव ॥ ५ ॥
जगजीवन सिंख बना बनाव ।
श्रब में काहु क नाहि डेराँव ॥ ६ ॥
॥ शब्द १३ ॥

नीरे समुभि देखहु ज्ञान।

महा अपरवल अहे साया, अंत काहु न जान ॥ १ ॥ पवन औं जल कियो धरतो, कियो गन सिस सान । लगे सब टकसार अपनी, खँग विद्य असमान ॥ २ ॥ देखु नैन पसारि अचरज, पगट नाहिं छिपान । जहाँ जिस है तहाँ तिस है, तहाँ तिस धर ध्यान ॥ ३ ॥ सब्द ज्ञान गरंथ वेदं, करिंह सबै बयान । जिन कियो छिन महँ बुन्द तेनी १, ऐसे कृपानिधान ॥ ४ ॥ दुइ अंक अजपा जपहु अंतर, तजहु सबै तेवान । जगजीवन बिस्वास चरनं, करिंह वै अभान ॥ ५ ॥

ा शन्द १४॥
चित्त नित्त रहे लागि पलक नाहिं छुटै॥ टेक ॥
तागा ज्यों जिगलि मकरी पुष्ट नाहिं हुटै।
ऐसी यह जुक्ति पाइ ध्यान नाहिं मीटै॥ १॥
नैनन तें उलिट निरिल्ल सत्त समाय लीटै।
संग गुरु प्रसंग ताहि कबहुँ नाहिं फूटै॥ २॥
पाँच श्रो पवीस पाइ लाइ जुक्ति छुटै।
जगजिवनदास दरस सोती हंस चोंच लुटै॥ ३॥

॥ शब्द १५ ॥

अरे मन गुरु चरन नहिं त्यागु।

हर्ष सोक बिसार, हद सत नामहीं अनुरागु॥ १॥ सृत सेज न मोह माया, चौंकि चेतिन जागु। छाँड़ि दे सब जग्त आसा, उत्तिर तेहि तें लागु॥ २॥ गगन जगमग वारि रिच सिस, निरिख रस ते पागु॥ २॥ सीस दे कर जोरि के तहँ, अिक ही बर माँगु॥ ३॥

श्रमर मरु नहिं श्राउ नहिं जा, रैनि बासर लागु । जगजिवनदासं पास है रहु, सर्व जागह भागु ॥ ४ ॥ ॥ शब्द १६ ॥

सब जग मैं मैं करि के भुलाना।

श्रानि परे बसि यहि माया महँ, सुधि नहिं पाछिल श्राना ॥ १ ॥

अरुभे धंध अंध सद-माते, बिसरि गयो यह ज्ञाना।

निसु दिन परपंचिह माँ बीतत,

छिन पल राम न जाना ॥ २ ॥ फूले थाम देखि थन दौलत, संत सब्द नहिं माना ।

लीन्ह्यों खेंचि के भान जोति ज्यों,

मिटि गा गर्वे गुमाना ॥ ३॥ कस न बिचारि सँसारि गहै मन, जानै सकल बिराना।

जगजीवन यहि जुक्ति जग्त रहि,

तेहिं काँ नहिं नकसाना ॥ ४ ॥ ॥ सन्द १७ ॥

करिये निरवान ध्यान चरनन लपटाई ॥ टेक ॥ इत उत देखि नैनन सों चित्त ना बहाई । गगन बैठे मगन रहिये मंत्र ह्यों सिखाई ॥ १ ॥ तीर्थ तहवाँ बाखु स्रति छवि जल अन्हाई।
नेग कर्म भर्म छूटि छिनहिं निर्मल है जाई।। २।।
बिना नीर पिंड उदित उजियर तहँ दोपक बिनु छाई।
अनूप रूप खुन्दरं सिस भानु जाहिं छिपाई।। ३॥
अस कर हम न साखि सो गुरु सत ना बिसराई।
जगजिबनदास संत गुप्तं प्रगटिहं गोहराई।। ४॥

॥ शब्द १८ ॥

अरे मन चरन तें रहु लागि।
जोरि दुइ कर सीस दैकें, यक्ति वर ले माँगि॥ १॥
श्रीर आसा मूंठि आहें, गर्म जैसे आगि।
परिहंगे सो जरिहंगे, पे देहु सर्व तियागि॥ २॥
समी फिरि एहु पाइहै निहं, सोउ निहं गिह जागि।
चेतु पाछिल सुद्धि करिकें, दरस रस रहु पागि॥ ३॥
कठिन माया है अपरवल, संग सब के लागि।
सूल तें कोइ बचे बिरलें, गगन वैठे भागि॥ ४॥
भर्म निहं तहँ भयो निर्भय, सत्त रत वैरागि।
जगजीवन निर्वान में, गुरु दया जागे भागि॥ ४॥

॥ शब्द १६ ॥

जब सुन सन्द माने कोय ॥ टेक ॥
लाभ दिन दिन सुखित होवे, हानि कबहुँ न होय ।
देखि करि तेहिं सुक्ति नाहीं, नर्क परिहै सोय ॥ १ ॥
सन्द भाखे करे साँचा, सत्त सत्त समोय ।
पहुँच गे वे गगन घर माँ, काल खाय न कोय ॥ २ ॥
तह वैठि है निर्वान सतगुर, चरन गहि रहि सोय ।
जगजिवन ते अमर जुग जुग, आवा गवन न होय ॥ ३ ॥

॥ शब्द २० ॥

मन में मारि आगम जान।
तीरु तें यह बज धागा, होइहै नकसान।। १।।
गर्ब और ग्रमान बाँड्हु, तजहु और तेवान।
नाहिं थिर सब खाक होइहि, चलत जैसे मान।। २।।
पाँच और पचीस लैके, साँच भीतर आन।
लाव धागा रही लागा, गगन कर मंडान।। ३।।
तहाँ सतगुरु बेठु तेहि हिंग, निरक्षि करु पहिचान।
जगजिवन चरनन सीस दे रहु, अनत करु न प्यान।। ४।।

॥ शब्द २१ ॥

अरे मन रहहु रटना लाइ ॥ टेक ॥
नाहिं छुटै प्रीति कबहूँ, छाँड़ि दे गफिलाइ ।
जग्त माया जार बंधा, अंध सूक्षि न आह ॥ १ ॥
है सचेत अचेत हो नहिं, लेहु आपु बचाइ ।
चढ़ु गढ़ जहँ गगन गुरु हैं, बैठु थिर है जाइ ॥ २ ॥
है मवासं पास चरनन, काल का डर नाहिं।
जगजिवनदास निहार मूरति, तकहु इक-टक लाइ ॥ ३ ॥
॥ शब्द २२ ॥

मन इह नाम बिसरि न जाय ॥ टेक ॥ मूल मंत्रं इहै आहै, दियो ज्ञान बताइ।

नाम समता नहीं है कछु, अंत काहु न पाइ ॥ १ ॥ नाम बल सिक्ष भानु रथ, चिंद अवर गगन उड़ाइ। नाम को बल पाइ हनुमँत, लंक जारबो जाइ ॥ २ ॥ सेस ब्रह्मा बिस्नु संकर, रहे ताड़ी लाइ।

जगजीवन विस्वास करि, गुरु चरन रहु लिपटाइ ॥ ३ ॥

॥ शब्द २३ ॥

मन तुम करहु गगन मँडान ।

त्यागि दे सब जग्त आसा, निरख सो निर्वान ॥ १ ॥

सिद्ध साध औं कहत जोगी, भला है अस्थान ।

मारि आसन बेंद्र हह है, अनत करु न पयान ॥ २ ॥

बैठि रहिये पास सतगुर, देखि सिखिये ज्ञान ।

रहहु ऐसे लागि जुग जुग, मानिये परमान ॥ ३ ॥

देखि नेनन चाखि असृत, रहिय है मस्तान ।

जगजीवन सतगुरू चरनन, सीस करु कुरबान ॥ ४ ॥

॥ शब्द २४ ॥

गुरु बलिहारियाँ मैं जाउँ ॥ टेक ॥

होरि लागी पोढ़ि, अब मैं जपहुँ तुम्हरा नाउँ। नहीं इत उत जात मनुबाँ, गगन बासा पाउँ॥ १॥ महा निर्मल रूप छिब सत, निरिष्ठ नैन अन्हाउँ। नहीं दुख खुख भर्म ब्यापे, तप्त नीचे आउँ॥ २॥ मारि आसन बैठि थिर है, काहु नाहि देराउँ। जगजिवन निर्वान में, सत सदा संगी आउँ॥ ३॥

॥ शब्द २५ ॥

मोर दिल भयो मतवारा।

में ती प्रभु के चरनन लाग्यो, वाउर कहे संसारा॥ १॥

प्रथर बेठि अमृत रस पीवों, नाम के करत पुकारा।

जगजीवन सतगुर को भेंटे, उतरे भव जल पारा॥ २॥
॥ शब्द २६॥

साधो सुमिरन अजन करो। मन महँ दुविधा आनहु नाही, सहजिहं ज्यान धरो॥१॥ धीरज धरि संसय नहिं राखहु, नाम भरोसे रही। जगजीवन सतगुरु को भेंटो, सवजल पार तरो-॥ २ ॥

।। शब्द २७ ॥

देखो री जोगिया रहत कहाँ।

तीनि लोक महँ माया बसत है,

चौथे लोक रहत है तहाँ॥ १॥

अरथ सिंहासन बनो अहै री,

जोगी बैठि रहत है तहाँ। जगजीवन संतन महँ खोजो.

कर विचार अपने मन महाँ॥ २॥

॥ शब्द २८ ॥

यह मन गगन मंदिल राखु।

सब्द की बढ़ देखु सीढ़ी, प्रेम रस तहँ चाख़ ॥ १ ॥

रहद्र हद् करि मारि आसन, मंत्र अजपा भाखु। मते गुरुमुख होहु तहवाँ, जग्त आस न राखु ॥ २ ॥

पाँच बसि किस लैठि रहिकै, मानु कबहुँ न माखु। ईस अहिह पचीस इन कै, सदा मन हित वाखु॥ ३॥

देहु सब बिसराइ करिके, एही धंधे लागु।

जगजिवनदास निरुखि करिके, नयन दर्सन माँगु ॥ ४ ॥

॥ शब्द २६ ॥

नामहिं बड़े साग तें पायो।

नेग जन्म लहि अर्धत बीता, स्मि ब्भि नहिं आयो॥१॥

अब की सँवारु इहै करे का,

जो विगार करि आयो।

किरपा करि निरबाह करन कहँ,

अवसर भल इह पायो ॥ २ ॥

हुक चूक होत मन मोरे, जब तब रहि विसरायो।

श्रव नि:संक नाहिं डेर लागत, जब तें मंत्र सिखायो॥३॥

अजपा जपि चढ़ि गयो गगन कहँ, सतगुर दरस दिखायो।

जगजीवन विस्वास बास मे, चरनन सीस लगायो॥४॥ ॥ शब्द ३०॥

में देख्यों निरिख निहारि सुरित पर वारी ॥टेक॥

भा विस्वास पास बासा करि, दुनिया सकल विसारी।

चमकत दृष्टि बरनि निहं आवे, बिनु दीपक उजियारी ॥ १॥

नीर पिंड बिनु रूप बिराजत, रिब सिस की अबि वारी।

श्रम निर्गुन निर्वान श्रम्राति, सिव विरंच लाये ताड़ी ॥ २ ॥

सब्द कहत अस प्रगट पुकारे. बिरले कोड जन लेहिं बिचारी।

जगजीवन के सतगुरु समस्थ, सीस ताहि के चरनन वारी ॥ ३॥ ॥ शब्द ३१ ॥

चरनन में लागी रहिहों री ॥ टेक ॥

श्रीर रूप सब तिरथ बतावे,

जल नहिं पैठ नहेहीं री।

रहिहों बैठि नयन तें निरखत,

अनत न कतहूँ जैहों री ॥ १ ॥

तुमहीं तें पन लाइ रहिहीं,

श्रीर नहीं यन अतिहीं री।

जगजीवन के सतगुरु समस्थ, निर्मल नाम गहि रहिहीं री ॥ २ ॥

॥ शब्द ३२ ॥

युरति बसी मन नाम फिरत मतवारी ॥ टेक ॥

वित तो लाग्यो अपने पिय सों,

डग मग पाँव न जात सँभारी।

श्रंतर देखि चुपाइ रहिउँ मैं,

सुरति तुम्हरी रहिउँ निहारी ॥ १ ॥

सूरति पर सूरति वह साँची,

सो मैं रहि हों नाहिं बिसारी।

जगजीवन सतगुरु के सूरति, सो में रहिउँ सँभारी ॥ २ ॥

। शब्द ३३ ॥

बनत न कतहूँ अनत न जाय।

देखहु चरन सरन ठहराय॥ १॥

नीचे तकत ऊँचे काँ जाय।

गगन मंडल माँ तब उहराय ॥ २ ॥

बिन कर चरन पकरि कस जाय। सिर नहिं माथ रहै लपटाय ॥ ३ ॥ स्रवन बिहूना सुनि घुनि आय। नैन बिहून दरस तिक पाय ॥ ४ ॥ जगजीवन अस मत जेहिं आय। मिलि सत मत तब सिद्ध कहाय ॥ ५ ॥ ॥ शब्द ३४ ॥ साधौ कहै तो कहा न जाय। श्रापन घर मत कोइ न बुभौ, हमहिं कहे समुकाय ॥ १ ॥ पंडित जोगी दंडी तपसी, बहु बिबाद करें धाय। नाहिन नाम की और गही तिन्ह, तिरथ वर्त ली लाय ॥ २ ॥ नाहिन काहू जीत कहाँ लहि. कहँ लहि कहै समुभाय। करे जाइ तस जेहिं जस भावे, भुग्ते तैसे आय ॥ ३ ॥ बिरला कोई भजन करतु है, चाल चलै दिनताय। जगजीवन सतगुरु की मूरति, चरन रहे लपटाय ॥ ४ ॥ ।। शब्द ३५ ॥ महिमा प्रभु मो सों वरनि न जाय ॥ टेक ॥ अनहद बानी मूरति बोलै, खुनहु संत बित लाय।

अनहद ताल पखावज बाजै, तहाँ सुरित चिल जाय ॥ १ ॥

अवर न रूप कहाँ लहि बरनों, सब छवि रहे समाय। जगजीवन साँई कहँ लहि बरनों, रहे चरन चितलाय॥ २॥॥॥ शब्द ३६॥

तीस्थ वत की तिज दे ज्ञामा।
सच नाम की रटना करि के,
गगन मँडल चिद्द देखु तमासा॥ १॥
ताहि मँदिल का ज्ञंत नहीं कछु,
स्वी बिहून किरिन परगासा।
तहाँ निरास बास करि रहिये,
काहे क शरमत फिरे उदासा॥ २॥

देउँ तखाय िष्णावहुँ नाहीं, जस में देखेउँ छपने पासा। ऐसा कोऊ सन्द छनि सङ्भे,

किंद्र अध कर्ष होइ तब दासा ॥ ३ ॥ नैन चालि दरसन रस पीने,

ताहि नहीं है जम की त्रासा। जगजिबन दास बरम तेहि नाहीं,

गुरु के चरन हरे सुक्ख विलासा ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ३७ ॥

चल चढ़ीं अटरिया धाई री। महल म टहल करें निहं पाई, करिये कीन उपाई री॥ १॥

यहँ ती बैरी बहुत हमारे, तिन तें कछु न बिसाई री। पाँच पचीस निस दिन संतावहिं,

राखा इन अरुमाई री॥२॥

साँई तो निकट बैठि छुछ बिलसहि, जोतिहि जोति मिलाई री। जगजीवन दास अपनाय लेहिं वै, नाहीं जीव डेराई री॥ ३॥ ॥ शब्द ३८॥

नाम बितु केहि काम का कह जीवनं संसार ॥ टेक ॥ श्रापनो जग कहत आहे कठिन साया जार ॥ १ ॥ लाग धागा गरे बाँधे नाहिं छूटनहार ॥ २ ॥ दास बास विस्वास जगतं निरक्षि रूप निहार ॥ ३ ॥ जगजीवन कोइ धहें विरले उत्तरि होवें पार ॥ ४ ॥ ॥ शब्द ३६ ॥

नाम रिट रटत तुकुटी गगन चिंद आयऊँ ॥ टेक ॥
मैं तें पचीस पाँच डोरि एक लायऊँ ।
मैं तो रँग संग भयो सीस ताहि नायऊँ ॥ १॥
सतगुरु से पाय भेद जगत नाहिं आयऊँ ।
मिटेव अँधकार, ज्यों भानु भे प्रकास,

निरखि दृष्टि आयऊँ ॥ २ ॥

जुगति किये रहै ऐसी प्रगट सो बतायऊँ। जगजिवन दास अम्मर भे जुग जुग जस गायऊँ॥ ३॥ ॥ शब्द ४०॥

भक्त जक्त त्यागि जागि लागि वरन रहु रे ॥ टेक ॥ जग प्रसंग ध्यान भंग जानि छानि तजु रे । रहु इकंत तंत लागि जानि नाम गहु रे ॥ १ । पाँच श्रो पचीस डोरि पोढ़ि बाँधि रहु रे । साधि चित्त नित्त भाव चरनन गुरु परु रे ॥ २ ॥

रिह निहारि निरक्षि रूप अनत नाहिं रह रे। जुक्ति जोग अक्ति का उपदेस ऐसे करु रे॥ ३॥ पाय खा अघाय अमी जुग जुग नहिं मरु रे। जगजिवन दास आस राखु नाहिं फाँस परु रे॥ ४॥

कर्म भर्म निषेध छोर उपदेश सतगुरु व शब्द भक्ति का।
॥ शब्द १॥
वे स्वर्भ प्राप्त को वस्त विस्तार

हे सन थक हु तो तक हु निसान।
बैठ हु मंडफ लाय धुनि घुनी, अनत करु न पयान॥ १॥
पाँच पचीस लगाय धागा, बाँधि रहु टहरान।
नैन दरसन नीर पीवै, चाखि मे मस्तान॥ २॥
नाहिं दुख सुख पवन पानी, नाहि सिस निहं भान।
नाहिं ब्रह्मा सिवं सक्ती, निर्धुनं निरवान॥ ३॥
दियो दुइ कर सीस चरनन, नाहिं भावे आन।
जगजीवन ते भये गुरमुख, अमर जोग हदान॥ ४॥
॥ शब्द २॥

कर न सुमिरिनी लेहु, अंतर धुनि लावहु रे। में तें माला डारि देहु, तुम दीन लीन है गावहु रे॥ १॥ जो मनुवाँ करि खाक रहहु, वहि काहेक लगावहु रे१। चंदन चरन टेक रहु निर्भय, काहेक भौजल आवहु रे॥ २॥ एहु उपदेस कहि तुमहिं सुनावहुँ, मन अँदेस विसरावहु रे। जगजीवन दास निहारि निरख के, मुरति म सुरत मिलावहु रे॥ ॥॥ ॥ शब्द ३॥

साँई मोहिं सब कहत अनारी। हम कहँ कहत अजान अहैं येइ, चतुर सबै संसारी॥१॥

<sup>(</sup>१) जव मन को खाक कर डाला तो भभूत लगाने का क्या काम है।

अहे अभेद भेद निहं जानत, सिखि पिंद कहत पुकारी। देखि करत सो आवत नाहीं, डारिन अजन बिगारी॥ २॥ कहा कहीं मन समुिक रहत हों, देख्यों दृष्टि पसारी। समुकाये कोइ मानत नाहीं, कपट बहुत अधिकारी॥ ३॥ विरले कोइ जन करत बंदगी, में तें डारत मारी। जगजीवन गुरु चरन सीस दें, निरखत रूप निहारी॥ ४॥॥

संत कहाँ रमज<sup>१</sup> से बानी ।
तत्त सार बताय दीन्हां, काहू सेद न जानी ।। १ ॥
बहुतक अंधे वंधे माया, आहिं गर्ब गुमानी ।
समुभाये जे समुभत नाहीं, होइहि तिन की हानी ।। २ ॥
साधन की गति कहि नहिं आवै, केहि मुख कहों बखानी ।
जगजीवन चरनन तें लागे, निरिष्ठ जोति निर्वानी ।। ३ ॥
॥ शब्द ४ ॥

दुनियाँ हमहिं सिखावत ज्ञान ।

आपु तो भवजाल भूले, हमहिं कहे हैवान ॥ १ ॥
गुनन तें मन गूंथि किर कें, करत प्रगट बलान ।
नाहिं बूक्तत सूक्त नाहीं, लागि नहिं हिय बान ॥ २ ॥
थाइ धाइ सिखाइ और, दोऊ भरम भुलान ।
करत ऋहिं अस देखि नेनन, प्रगट भाखों ज्ञान ॥ ३ ॥
बहुत फूलि के भूलि परि हाहं, होइ है नुकसान ।
जगजीवन जानत अहे सब, नाहिं कछ छिपान ॥ १ ॥
॥ शब्द ६ ॥

साधो नाम भजन जिन ठाना। केतो कोइ समुफाय सिखावत, मनहिं न आवत आना॥१॥ तीरथ व्रत श्रीर दान तपस्या,
नाहीं एकी माना।
सब विसराइ मनिह निहें श्रावत,
ध्यान धरे निर्वाना।। २॥
निरखत निर्मल जोति सदा वै,
तज दिये पानि पखाना।।
तस श्रावार विचार हैं उनके,
काहू गति निहं जाना॥ ३॥
सतग्रह पासहिं बास किहे हिंह,

सतगुरु पासिंहं बास किहे हिंह, नाहीं और तेवाना<sup>3</sup>। जगजीवन गुरु चरनन लागे, आपुहिं करें निभाना<sup>8</sup>॥ ४॥

।। शब्द ७ ॥

साधी बिन किरपा भक्ति न होय।
रात दिन जो करें बंदगी, कब्रुल परें निहं सोय॥ १॥
जज्ञ जान उदान बास करें, कंदमूरि भिख्न सोय।
बरत रहें अस्नान तीरथ, भिक्त तबहुँ न होय॥ २॥
पढ़ें बारों बेद बिद्या, ज्ञान किवता होय।
मीन हैं के लाय तारी, भिक्त तबहुँ न होय॥ ३॥
काया कासी जाय कल्पे, डारि सर्वस खोय।
द्वारिका भुज लेय छापा, भक्ति तबहुँ न होय॥ ४॥
मुड़ाइ मुड़ श्रो पहिरि माला, अमत किरे सब कोय।
धीच त्रें करि तपस्या, भिक्त तबहुँ न होय। ४॥

<sup>(</sup>१) पानी। (२) पत्थर। (३) फिक्र। (४) निवाह। (१) पाँच मुख्य पवन के अपरीर की स्थिति है यह हैं-प्रान, अपान, ज्यान, उदान, समान। (६) प्रानायाम

पँच अग्नि तन दहि भूल भूला, पवन सच्छे सोय। बाँह तूरे रहिह ठाढ़े, अस्ति तबहुँ न होय ॥ ६ ॥ लाइ अंग विभूति जोगी, नारि रत नहिं होय। तजे माया मुलुक सर्वस, यक्ति तबहुँ न होय ॥ ७ ॥ कृपा भे दिनताइ आई, सुमन मन या सीय। जगजिवन डोरी लाय पोढ़ी, रह्यो चरन समीय ॥ = ॥ ॥ शब्द ८ ॥ साधी नाम चाखि बौराना ॥ टेक ॥ लागे रहें चरन तें निसि दिन, भावे और न आना। तजो श्रचार विचार जग्त को, सब तें रहि विवगाना ॥ १ ॥ उन के गति कोउ जानत नाहीं, को करि सके बखाना। मरि के अमर भये हैं सोई, अये हैं सिद्ध निमाना ॥ २ ॥ हेत त्रास नहिं राखें काहू, गुरु निरखहिं निरबाना। जगजीवन वै साई मिलिगे, परगट करहुँ बखाना ॥ ३ ॥ साधी देखहु अंतर माहीं। भावरि भवन दिहे रहि रहिये, अवर अहे कछु नाहीं।। १।। बड़ बिस्तार अहै काया का, ञ्रंत खोज कब्रु नाहीं। जिन खोजा पाया काया महँ, बहुतेक अर्म भुलाहीं ॥ २ ॥ पाँच पचीस डोरि बसि करिये, चत्तु गुरु आहे ताहीं। जगजीवन निर्वानी मुरति, मिलिगे सूरत माहीं ॥ ३ ॥

॥ शब्द १० ॥ बहुतक देखी देखा करहीं। जोग जुक्ति कछु आवे नाहीं, इंत भर्म महँ परहीं ॥ १ ॥ गे भरुहाइ<sup>१</sup> अस्तुति जेइ कीन्हा, मनहिं समुिक ना परई। रहनी गहनी आवे नाहीं, सब्द कहे तें लरई॥२॥ नहीं विवेक कहे कछ और, और ज्ञान कथि करई। सुभि इभि कछु आवे नाहीं, भजन न एकी सरई॥३॥ कहा हमार जो माने कोई, सिद्धि सच चित जगजीवन जो कहा न माने, भार<sup>२</sup> जाय सो परई॥ ४॥

॥ शब्द ११ ॥

साधी भक्ति सहजहि ध्यान। मनहिं ब्यापत साँचु नाहीं, कहा प्रात अन्हान ॥ १ ॥ कहा कंठी कंठ बाँधे, सेल्हि मुद्रा कान। कहा माला लै सुमिरनी, हिये नहिं पहिचान ॥ २ ॥ कहा तिलक लिलार दीन्हे, गूदरी निरवान। कहा भस्मिहं ऋँग लाये, नाम नाहीं जान ॥ ३ ॥ कहा बत तप दूध पीवे, त्यागि गृह बिलगान। कँदम्रहिं खाहिं जंगल, नाहिं जो बहु ज्ञान ॥ ४ ॥

(१) सबल पड़े। (२) भाड़।

ठाद बैठे घोंच तूरहिं, तकत हैं असमान। वृथा सब परतीत बिनु है, अम भूले हैवान ॥ ५ ॥ खोज काया करहु थिर मन, त्यागि कपट सयान। भजहु अंतर नाम वाहै, राम सत्त प्रधान ॥ ६ ॥ लाउ रसना नाहिं बिसरे, प्रगट करु न बखान। जगजीवन बिस्वास निरमल, होहु जैसे भान ॥ ७ ॥ ॥ शब्द १२ ॥ बौरे मन को नहिं भरमाव। तीन लोक के करता साँई, ताहि सों ध्यान लगाव ॥ १ ॥ तोरथ कोटि साज जिन कीन्हेउ, सो संतन हिये आव। चिंद के गगन देखु सूर्रात को, ताहि काँ सीस नवाव ॥ २ ॥ सूरित सत्त प्रेम रस पानी, ताहि में चित अन्हवाव। अमर होहु भवसागर उतरहु, नहिं आवहु नहिं जाव ॥ ३ ॥ सतगुरु सत्त कहा यहि बानी, अलख नाम धुनि लाव। जगजीवन साहब को छिब में, आपनि सुरति समाव ॥ ४ ॥ ।। शब्द १३ ॥ मन गृह ग्राम यह ऋस्थान। सात दोप नव खंड पृथ्वी, सिर उर तेहि माँ जान ॥ १ ॥ तीनि लोक बिस्तार है तेहिं, रमत गन सिस भान। चौथ इहै बनाय दोन्ह्यो, संत राखत ध्यान ॥ २ ॥ दरवाज नौ दस प्रगट आहें, काहु तें न छिपान। रमत तेहि के ब्रह्म भीतर, नहीं कहुँ बिलगान ॥ ३ ॥ काया भोतर खेल खेल हु, अनत करु न पयान। बाहर तौ सब देखिबे को, घट अहै सो प्रमान ॥ ४ ॥ कहत हों उपदेस छोंड़, झँदेस रहु ठहरान । जगजीवन निर्वान सतगुरु, चरन रहु लिपटान ॥ ५ ॥

॥ शब्द १४ ॥

यन तुम रहहु चरन सरनाई। यहि काया का अंत खोज नहिं, काहू भेद न पाई ॥ १ ॥ तीनि लोक काया रचि दीन्ह्यो, चौथा दीन्ह बनाई। तीरथ कोटि अहें याही में, संतन दीन्ह बताई ॥ २ ॥ ञ्जजपा जाप जपत रहु निष्ठु दिन, प्रगट न देहु जनाई। इहि तें मंत्र नहीं है एकी, भर्म न परहु भुलाई ॥ ३ ॥ सेस महेस बिस्तु औं ब्रह्मा, रहे हैं ध्यान लगाई। निर्युन निरंकार वह मूरति, तेहि माँ रही समाई॥ ४॥ रहु ठहराय गगन करु बासा, निरिष्व देखु निरथाई। जगजीवन सत्रगुरु की सूर्रात, रबि सिस इबि छिपि जाई ॥ ॥ ॥ शब्द १४ ॥ साधी भेष बाँधि गफिलाने। रहै अभेष भेद तब छ्टहि, सहज रीति मन जाने ॥ १ ॥ जब तें माला कंठी पहिरी, गर्व भयो इतराने।

साखी सब्द बहुत सिखि लीन्हेड, बाद बिबादहिं ठाने ॥ २ ॥ परखिं नाहिं फिरिहं परखावत, आपन मंत्र बखाने। भजहिं नाहिं बसि परे मोह के, अन्त काल पिछताने ॥ ३ ॥ बहुतक देखे कपट रीति महँ, दाम के काम सयाने। अहें असिद्ध मित करें सिद्ध का, एहि परि पाप बिलाने ॥ ४ ॥ दीन लीन होइ सहजिहं खुमिरे, सुमित सील रहे माने। जगजीवन तब भक्त कहांवै, ते एहि कलि ठहराने ॥ ५ ॥ ॥ शब्द १६॥ कोउ बिन भजन तरिहै नाहिं।

करे जाय अचार केती, प्रात नित्त खिन्हाह ॥ १ ॥

दान पुन्यं किर तपस्या, बर्त बहुत रहाहिं।
त्यागि वस्ती बैठि वन महँ, कंदम्रहें खाहिं॥ २॥
पाठ किर पिढ़ बहुत बिद्या, रैन दिनहिं बकाहिं।
गाय बहुत बजाइ बाजा, मनिहं सप्रुक्तत नाहिं॥ ३॥
करिहं स्वाँसा बंद किष्टत, भाँड़ की गित आहिं।
साथि पवन चढ़ाय गगनिहं, कमल उलटे नाहिं॥ ४॥
साथ निहं केंद्र कीन ऐसे, सिखे बहुत कहाहिं।
प्रीति रस मन नाहिं उपजत, परे ते भव माहिं॥ ५॥
जस सँजोग बियोग तैसे, तत अच्छर दुइ आहिं।
रटत अंतर भेंट गुरु तें, मंत्र अजण माहिं॥ ६॥
कहीं प्रगट पुकारि जेहि के, प्रीति अंतर आहिं।
जगजिवन दासँ रीति अस,

तब चरन महँ मिलि जाहिं॥ ७॥

॥ शब्द १७ ॥

परन सरन रहों, कहूँ श्रंते नाहिं जाऊँ ॥ टेक ॥
रही पास किहे बास, त्यागि सर्ब श्रोर श्रास,
भजत रहों नाऊँ ॥ १ ॥
तीनि त्यागि चौथ तत्त, पाँह बैठि निरमय है,
तकों ना उराऊँ ॥ २ ॥

मारि आसन रहों बैठि, नैनन टक लाय डोरि,

निरमल सत नीर पाइ, निच सो अन्हाऊँ ॥ ३ ॥ जुग जुग जग बैठि संग, मगन रसं तेहि रंग, जगजिवन दास सतगुरु सो, चेला ताहि क आऊँ ॥ ४ ॥ ॥ शब्द १८ ॥

सब खाकहि मिलिहै रे भाई।

किया चहहु कर लेहु बंदगी, मन तें छाँड़ हु गफिलाई ॥ १॥ भूले फूले देखिन दौलत, काहु क संग न जाई।

पैदा अये निपैद अये ते, केंड्र की खबर न केंह्र पाई ॥ २ ॥ कहाँ धीं गये कहाँ धीं वह घर, कहाँ जाइ धीं रहे समाई ।

छत्री जोधा जोगी दानी<sup>१</sup>, काल लीन्ह सब खाई ॥ ३ ॥

बचा नहीं कोउ ना कोइ विचेहै, सब्द कहत गोहराई। जगजिवन दास नाम गहि उबरे, सतगुर चरनन सरनाई॥ ४॥

।। शब्द १६ ॥

बहु पद जोरि जोरि करि गावहिं। साधन कहा सो काटि कपटि<sup>२</sup> कै,

अपन कहा गोहरावहिं॥ १॥

निंदा करहिं विवाद जहाँ तहँ, बक्ता बड़े कहावहिं।

आपु अंध कुछ चेतत नाहीं, औरन अर्थ वतावहिं॥२॥

जो कोउ नाम का भजन करत है, तेहि काँ कहि भरमावहिं।

माला मुद्रा भेष किये बहु, जग परमोधि<sup>३</sup> पुजावहिं॥ ३॥

जहँ ते श्राये सो सुधि नाहीं, भगरे जन्म गँवावहिं।

जगजीवन ते निन्दक बादी, बास नर्क महँ पावहिं॥ ४॥

(१) राइस। (२) काट छॉट कर। (३) राजी कर के।

॥ शब्द २०॥

ग्रन्तर जो कोउ नाम धुनि लांवै। अजपा रसना सदा लागि रहे, नाहीं भेद बतावै।। १।। इत उत आस निरास होय जब, मन अस्थिर लै पावै। रहे ठहराय सिखर है सीतल, निरिष्व रूप तब आवे ॥ २ ॥ देखत अहै सुनत है सरवन, काहेक कहि गोहरावै। भयो मस्त रस पाय अमृतै, काहेक घंट बजावै ॥ ३ ॥ तब बैराग भयो अनुरागी, काल निकट नहिं आवै। जगजीवन सतगुरु की किरपा, नहिं आवे नहिं जावे ॥ ४ ॥ ॥ शब्द २१ ॥

- अब तौ ज्ञान कथे को भाई। सब्द कहत सो मानत नाहीं, केती कहि समुक्ताई ॥ १ ॥ भेष जगत सब भूले मैं तैं, सुमित न हिये समाई। बहु जलधर बरषिहं पखान पर, सोखत नाहीं जाई? ॥ २ ॥ देखि परत सब हिये सबहिन का, सुरित नाहिं ठहराई। जहाँ तहाँ भरमत बीतत है, नाहीं भजन दृढ़ाई ॥ ३ ॥ बहु अभिमान गुमान गर्ब तें, करहिं बाद अधिकाई। सो करतूति भुगुति है काया, परै नर्क में जाई॥ ४॥ कोइ कोइ जन मन को थिर राखें, अन्तर रटनि लगाई। जगजीवन ते भक्त कहाये, सतगुरु लीन्ह सिखाई॥ ५॥ ॥ शब्द २२ ॥

श्रीर कञ्ज मंत्र नाम सम नाहिं। चलें न जिभ्या मुख नहिं बोलें, रटत रहे मन माहिं॥ १॥

<sup>(</sup>१) जैसे बादल कितनाहीं मेंह बरसाते हैं पर पत्थर के भीतर नहीं धसता इसी तरह जगत भेष को जितना चाहे उपदेश करो पर हृदय में असर नहीं करता।

कोउ कासी कोउ जात द्वारके, हित कर तीरथ न्हाहिं। कोउ बत दान अचार करे बहु, कोऊ तपस्यहिं जाहिं॥ २॥ तूरत बाहें घींच गगन मुख<sup>१</sup>, उलटी धूम युटाहिं<sup>२</sup>। पीवत दूध दूब फल बन के, कंद मूरि खनि<sup>२</sup> खाहिं॥ ३॥

कोउ रहें ठाढ़े कोउ रहें बैठै, कोउ होइ जोगी जोग कराहिं। कोउ जागें निसि दिन नहिं सोवें, कोउ दम साध रहाहिं॥ ४॥

जज्ञ राग रस निर्त रंग किव, ज्ञानी ज्ञान कथाहिं। पंडित कथा पुरान बखानहिं, पढ़तै जन्म सिराहिं। ॥॥

पाडत कथा पुरान वलानाह, पढ़त जन्म ।सराहिं। प्रा।
माला मुद्रा भस्म लगाविहें, चंद्रन तिलक क्राहिं।
सिलिशाम श्री पीतर पुतरी, प्रिज प्रिज हरपाहिं। ६॥
पह सब करें सरे न भजन बिन, मन थिर होंवे नाहिं।

परहिं श्राय भौजाल फेरि फिरि, समुिक समुिक पिछताहिं॥ ७॥ सहज सुभाव रहे कौनिउ विधि. श्रंतर विसरे नाहिं। जस जोगी तस अहें सँजोगी, भक्त सोई जग माहिं॥ =॥ सदा विस्वास नाम की श्रासा, तज विवाद वक ताहिं। जगजीवन सतगुर के चरनन, श्रन्तर श्रन्तर नाहि॥ ६॥

॥ शब्द २२ ॥ सब जग देखि देखि के भूला। साधन के गति पावत नाहीं, पड़े भर्म के सूला।। १ ॥

करत साथ सो करत देखिकै, मन आपन नहिं तौला। दिन दुइ चारि दिखाइन सब कहँ, मुलिई भूल हिंडोला॥ २॥ लागत नाहिं राम तें भागत, तिज कै नाम अमोला। है गे अस्त उदय है नाहीं, ज्यों पानी क बबूला॥ ३॥

(१) ऊर्द्धबॉहु श्रासमान की तरफ बॉह को उठा कर सुखा डालते हैं। े उलटे टंग कर धुत्राँ पीते हैं। (३) खोद कर। (४) बिताते हैं। पर्पंची परपंच करहिं जे, परा ते भव प्रतिकृता। जगजीवन एहि देखि तमासा, मतगुर छवि गहि मूला ॥ ४ ॥ ॥ शब्द २४ ॥

सब जग दीन्ह धंधे लाय ॥ टंक ॥ जहाँ तहाँ लगाय धागा, खुद्धि गई भुलाय। जारि डारि संसार माया, लीन्ह सनहिं विरुमाय<sup>१</sup>॥१॥ विना दाया नाहिं छूटै, करे कोटि उपाय। पाँच स्रोर पचीस मिलि कै, अपथ गैल चलाय ॥ २ ॥ चुमे पाँवन कर्म काँटा, द्रद मे अधिकाय। गये गल पिच नाम बिनु बहि, ज्यों बुल्ला बुंद विलाय ॥ ३ ॥ करि कृपा मन खेंचि लीन्ह्यो, राखि लइ सरनाय। जगजीवन सोइ भयो निर्भय, काल तें न डेराय ॥ १ ॥ ॥ शब्द २५ ॥ भे जे नाम भजि मस्तान। सदा लागी रहत तारी नाहिं सूभत आन॥ १॥ दीनता गहि सीस वारे तजे गर्व गुमान। अवल कोऊ कहै नहिं तेहिं महा है वलवान ॥ २ ॥

सदा लागी रहत तारी नाहिं सुभत आन॥ १॥ दीनता गहि सीस वारे तजे गर्व गुमान। अवल कोऊ कहै नहिं तेहिं महा है वलवान॥ २॥ काल तिन तें करत बिनती रहत सदा हैरान। कहत सब्द पुकारि के सुनि मान ले परमान॥ ३॥ रहत नीचे तकत ठाढ़े जहाँ सतग्रर निर्वान। जगजीवन गहि चरन मन तें, भये ताहि समान॥ १॥ ॥ राष्ट्र २६॥

कर मुकाम जहँ निर्मुन नाम। ए मन वेटि रहो तेहिं के दिग, तबही सुख पेहीं विसाम॥१॥ उत्तम मध्यम तहँवाँ कछ नहिं,

नाहिं छाँह नहिं अहे घाम।

पानि पवन उहँ भूख प्यास नहिं,

नाहीं दुख नहिं अहे अराम॥ २॥

भलमल निर्मल निरख देखु तहँ,

उत्तम बना गगन भल ग्राम।

जगजीवन दर नाहिं काल का,

सतगुर चरन तें राखह काम॥ ३॥

॥ शब्द २७ ॥

मन महँ समुिक भजहु रे माई। विना नाम नाहीं सुख पैही, बाँड़ि देहु गफिलाई ॥ १ ॥ बादसाह तस्त चिंद भुला, सूबा करत सुबाई। राजा राज-काज महँ भूला, कबहुँ न बंदगी आई ॥ २ ॥ साहूकार दाम तिक भूला, दाया जिन्ह विसराई। साँई खेंचि लीन्ह सब माया, जहँ तहँ गयो बिलाई ॥ ३ ॥ जोगी जोग जुक्ति यहँ भूला, पँडित करि पँडिताई। भोगी भोग पाप महँ भूला, सुधि बुधि गै बिसराई ॥ ४ ॥ तपसी करत तपस्या भूला, मनुवाँ कसा न जाई। पाँच साँचु माँ आवत नाहीं, मिले बबूरिहि<sup>१</sup> जाई ॥ ५ ॥ षट-दरसन दुनियाँ सब भरमत, जहँ तहँ तीरथ न्हाई। घटत न कर्म रहत अघ लादे, मन का मैल न जाई ॥ ६ ॥ विना नाम कोइ पार न पाइहि, कहे देत गोहराई। जगजीवन सतगुर के चरनन, कबहुँ न मन बिसराई ॥ ७ ॥

॥ शब्द २८ ॥

अरे मन अंते कतहुँ न धाव।
रहे अंतर प्रोत लागी, जग्त सग विसराव॥१॥
तीन चौथ बनाय दोन्ह्यों, नाहिं जान्यों भाव।
पाय श्रोसर चूक नाहीं, इहें श्राहे दाव॥२॥
तीर्थ वत श्रोर दान पुन्यं, एह न यन में लाव।
एह सब श्रहें गुलाम भक्त के, सीस नाहीं नाव॥३॥
त्यागु सर्वस श्रास मन तें, गगन गाँव वसाव।
जगजिबनदास निहारि मूरति, नयन दरसन पाव॥४॥
॥ शब्द २६॥

जो कोइ यहि विधि तीरथ न्हाय ॥ टेक ॥
मन का मैल लेइ सिसाय , तब तिरवेनी घाट चन्हाय ॥ १ ॥
माया मोह दान दे डारि, काम कोप यद देइ लुटाय ॥ २ ॥
काहे क कासी गंगहिं जाय, नाम तें मैलिहं डार छुड़ाय ॥ ३ ॥
जगजीवन दास कहै गोहराय,

बिन सत्तगुरु कोउ पार न जाय ॥ ४॥॥॥ ॥ शब्द ३०॥

ऐसी डोरि लगावहु पोढ़ि। टूटे डोरि लेह फिरि जोरि॥१॥

जब लिंग मुख तें कहिये वात।

तव लगि नाम विसरि मन जात ॥ २ ॥ जग प्रपंच संगति नहिं क्रिये।

हिये नाम की रटना धरिये॥ ३॥ चित माँ चित जो राखे लाय।

ता पर काल कि कहु न वसाय ॥ २ ॥

(१), उबटन लगा कर साप, परना।

जगजीवन के चरन अधार। सतगुरु संत उतारहिं पार ॥ ५ ॥ ॥ शब्द ३१ ॥ बिन वहि नाम तरे कोउ नाहीं। देखहु समुभि वृभि मन याहीं।। १॥ तीरथ वत बहु भाँति कराय। जो पै अन्तर देखि न पाय ॥ २ ॥ जल तन घोय मैलि गा धोय। मन यहु नाम तें निर्मल होय ॥ ३ ॥ भूले करि पट कर्म अचार। याही तें भूला संसार ॥ ४ ॥ सहज डोरि जो राखे लाय। अंतर भिज तब यक्त कहाय ॥ ५ ॥ भूंठ साँच बहुत नहिं दोली। रहि जग अपने सारग डोलै ॥ ६ ॥ रहे छिपित नहिं देह जनाय। तव भजि इंतर अक्त कहाय।। ७॥ गर्व गुमान त्यागि चले चालू। दुख तेहिं देइ न कबहूँ काल् ॥ = ॥ जगजीवन निर्मल निर्वान। सतगुरु चरन रहै धरि घ्यान ॥ ९ ॥ ॥ शब्द ३२ ॥ मनुवाँ रहहु जिकिरि लगाय। और आस न राखु एकी, देहु सब विसराय ॥ १ ॥ कथा ग्रंथ पुकारि साषें, देत संत सिखाय।

नाहिं एहि तें कछ उत्तम, त्यामि है अमताय॥ २॥

तीन त्यागहु चली घीथे, सहर अजब बनाय। राति नहिं तहें दिवस नाहीं, अजब दिप्त पुहाय॥ ३॥ वैठि गुरु सत तख्त पर, तहें रही सीस नवाय। जगजीवन तहें निरक्षि निर्मल, वर्गन नाहीं जाय॥ ४॥

॥ शब्द ३३ ॥

सत्त नामं तत्त निर्मल, सुमिरहु मन लाइ।
करें जाय अनेग कोइ कह, अवर निर्हं समताइ॥ १॥
दान पुन्यं जज्ञ वत तप, तिरथ कोटि अन्हाइ।
पार निहं विह नाम बिनु, सत सब्द सापत गाइ॥ २॥
पढ़ें कोउ पुरान पाठं, ज्ञान कथि कविताइ।
किरति परगट कहन किहेंथे, नाहिं यह भगताइ॥ ३॥
जानि छानि जिन नाम रसना अनत ना चित जाइ।
जगजिवन दास ते सक्त भे गुरु चरन रहे लिपटाइ॥ ४॥

॥ शब्द ३४ ॥

प मन जोगी बैठि मही जपु राम।

करता की गित काहु न पाई।

नौ खिरकी दस दियो वनाई।। १।।

तीरथ वत कहँ कतहुँ न धाव।

नेम अचार विचार वहाव॥ २॥

पचीस जोगिनी चेला पाँच।

तिन पर रहे आपनी आँच॥ ३॥

जगननाथ तें अपने जानु।

काया कासी और न आनु॥ ४॥

प्राग प्रान तिरवंनी वास।

श्रीर न दूनी राखहु श्रास ॥ ४ ॥

अजबै मही बनी चौगान।

हह आसन निर्धंह निर्धान। ६॥

अमी नीर ले नैन तें पाइ।

कर्म भर्म अघ सब मिटि जाइ॥ ७॥

जगजीवन यह मित अनुराग्र।

शादि अंत ग्रह चरनन लाग्र॥ =॥

श्रादि श्रंत गुरु चरनन लागु ॥ = ॥ ।। शब्द ३४ ॥

सुमिरहु मन राम नाम चित लाइ।

बिन वहि नाम नाहिं कोउ तिरहे, कहत अहों गोहराइ ॥ १ ॥ जज्ञ दान व्रत तीर्थ तपस्या, जग्त अर्म सब आह् । बाहर दूंदे निहं कछ मिलिहे, रहु अंतर ठहराइ ॥ २ ॥ धावहु ना कहुँ आवहु थिर है, बाहर फिकिर बहाइ । कर परतीत रोत संतन की, मिलिहें तबहीं साँ ॥ ३ ॥

कहे सुने निहं भटकिस कबहूँ, जग्त बदी अधिकाइ। सिखि पिंद सुनि के बातें बहुती, अजन मनिहं बिसराइ॥ ४॥ रहु जानत मन नाहिं जनावहु, रहहु अभेष छिपाइ।

जगजीवन सतगुरु काँ निरखहु, चरन रहहु लिपटाइ ॥ ५ ॥ ॥ शब्द ३६ ॥ सतगुरु तुम मोहिं सिखायो।

सो सिखि मैं सोई गायो॥१॥ अब मोहिं आपन किर लीन्हा। मैं सीस चरन तर दीन्हा॥२॥

में आदि अंत का आऊँ<sup>२</sup>। अब सुमिरत आहूँ नाऊँ॥३॥

(१) है।(२) हूं।

एहि कठिन नदी है धारा। तुम अब कि उतारह पारा ॥ ४ ॥ जगजीवन दास तुम्हारा। में सीस चरन पर वारा ॥ ५॥

।। शब्द ३७ ॥

साधी का कहि सब्द सुनावै। सन्द है साँच माँच किह भाषे. काहु के मन नहिं शावे।। १।। जग सब अंथ कुमारग डोलहि. चेत हेत नहिं लावे। हिय कठोर पाषान अहै बहु, नाहीं सब्द समावे॥ २॥

भेख ञ्चलेख<sup>र</sup> बहुत है दुनियाँ, करि के स्वाँग दिखावै। त्रासा भूंठ लाय सब बाँधा.

नाहिं निरंतर गावै॥३॥

कोई तीरथ बरत तपस्या, जहाँ तहाँ कहँ धावै।

जल पषान की आहे प्रजा, अमि अमि जन्म गँवावै॥ ४॥

अजपा जपत रहै बिन जिभ्या,

कबहुँ नाहिं बिसरावै। जगजीवन पहुँचा चौथे पद,

गुरु कहँ सीस नवावै॥ ५॥

॥ शब्द ३८ ॥

नाम मंत्र सम नाहीं कीय।

त्रगट पुकारि कहत हों सोय ॥ १ ॥

अंतर डोरी राखहु लाय।

सोवत जागत बिसरि न जाय ॥ २ ॥

बोलहु नाहिं बहुत बतलाहु।

अंतर भजि ले याहै लाहु<sup>१</sup>॥३॥

जो पै कोटिंग तिरथ अन्हाय।

मन का मैल तबहुँ नहिं जाय ॥ ४ ॥

करे तपस्या तन काँ जारी।

नाम बिना गै सबै विगारी।। ५॥

द्ध पियहि तस सुरिहि खाय।

भावे घर माँ खाय अघाय ॥ ६ ॥ जगजीवन बिस्वास बस राम ।

तेहि की सुफल सिद्ध भा काम ॥ ७ ॥

॥ शब्द ३६ ॥

राम क भजन करहु मन माहीं।

जीवन जन्म सुफल जग माहीं ॥ १ ॥

भूल हु नाम न तब सुख पाय।

राम मंत्र सुमिरड्ड मन लाय।। २॥

बिनु सुमिरन गति सुक्ति न होय।

सन्द सत्य कहि भाखत सोय ॥ ३ ॥ सुमिरत ब्रह्मा सुमिरत सेस ।

सुमिरत गौरी और गनेस ॥ ४ ॥

सुमिरत, निस्तु जोति यन जानी। निर्मुन निर्मत सो पहिचानी॥ ॥ ॥ जगजीवन सतगुरु की ध्यान। निस्नु दिन रहीं चरन लिपटान ॥ ६॥

॥ शब्द ४० ॥

सत मत कहत अहों सुनाइ।
तत्त सार विचार कीन्ह्यों नाम रटना लाइ॥१॥
वेद प्रंथन छानि लीन्ह्यों अर्म नाहिं युलाइ।
वेठि हढ़ है जुनित माहीं आस सब विसराइ॥२॥
नाम की गति कहों कहँ लों सेस संभू गाइ।
करत वरनन ब्रह्म मन यहँ वेद परगट गाइ॥३॥
तीनि त्यांगे साथ जन कोइ चीथ का घर पाइ।
जगजीवन गुरु चरन गहि के वेद्व थिर है जाइ॥ ४॥

॥ शब्द ४१ ॥

मन महँ जाइ फकीरी करना।
रहे एकंत तंत तें लागा, राग निर्त निहं सनना॥१॥
कथा चारचा पढ़े सुनै निहं, नाहिं बहुत बक बोलना।
ना थिर रहे जहाँ तहँ धाँवे, यह मन अहे हिंडोलना॥२॥
मैं तें गर्ब गुमान विवादहिं, सबै दूर यह करना।
सीतल दीन रहे मिर अंतर, गहे नाम की सरना॥३॥
जल पषान की करें आस निहं, आहे सकल भरमना।
जगजीवन दास निहारि निरित्व कें,
गहि रहु गुरु की सरना॥ ४॥

।। शब्द ४२ ॥

साधो सुमिरहु नाम रसाला।

बकबादी वेबादी<sup>१</sup> तिंदक। तेहि का छँह करु काला॥१॥ साखो सब्द जोरि कै लीन्ह। जहाँ तहाँ ले कगरा कीन्ह ॥ २ ॥ भजहीं नाहिं नकहिं अधिकार। वािक रहे माया के जार ॥ ३॥ सुकर स्वान चुद्धि तेहिं त्राइर। नहिं उद्धार नर्क परै जाइ॥ ४॥ करहीं बहुत गरब अभिमान। ता तें विसरि गयो वह ज्ञान ॥ ५ ॥ भेष अलेख अंत कछ नाहीं। तिन तो गर्व करें मन साहीं ॥ ६॥ करि दिनताय नवे सिर नाइ। तबहिं सुमति कछ उपजै त्राह ॥ ७ ॥

तबहिं सुमिति कहु उपजै त्राइ ॥ ७ ॥ जगजीवन दास देत उपदेस । नाम भजहु तब मिटै ग्रँदेस ॥ = ॥

॥ शन्द ४३ ॥

अन्तर सुमिरहु नामहीं विसरावहु नाहीं।
भूल मंत्र ईहे अहे वसि रहु तेहिं माहीं॥१॥
देखहु दृष्टि पसारि के कोऊ थिर नाहीं।
नीरहिं तें पैदा भये फिर खाक मिलाहीं॥२॥
कर्म फाँस सब जग पर्यो कोड छुटत नाहीं।
छुटे कोड कोउ दास जन जुक्ती जिन माहीं॥३॥

डोरी पोढ़ि लगाइ के सतगुरुहिं मिलाहीं। जगजीवन अस निरिष् के चरनन लिपटाहीं।। ४।।

ए मन नामहिं सुमिरत रहा।
परगट भेद न काहू कहा।।।।।
परगट कहे नाहिं भल होइ।
सुमिरन मन तें जाइह खोइ॥ २॥
परपंची निंदक तें दूरी।

तब सुभ भजन होइ भरपूरी ॥ ३ ॥ बकवादी बीबादी त्यागू । सत्त सुकृत नामहिं में लागू ॥ ४ ॥ यहि तें सुख नाहीं अधिकारा ।

कहै पुरान श्री ज्ञान विचारा ॥ ५ ॥ सबहिन कहा पिया सो जिया। जिन केंद्र भक्ति माँगि के लिया ॥ ६ ॥

सतगुरु के चरनन लिपटाना। साधू सोई भे निरवाना॥७॥

जगजीवन करि प्रगट बखान। गुरु के चरन तजि भजहु न आन।। ⊏॥ ॥ शब्द ४४॥

इत उत ञ्चासा देहु त्यागि। सत्त सुकृत तें रहहु लागि॥१॥

मन तुम नाम रटहु रट लाइ। रहु सचेत नहिं बिसरि जाइ॥२॥

88

काया भीतर तीरथ कोटि। जानि परत नहिं मन की खोटि ॥ ३ ॥ बैठे पग चलाइ। ठाढे तस पौंदे १ चित अनत न जाइ ॥ ४ ॥ दिवस धुनि छुटै नाहिं। रात ऐसे जपत रहहु मन माहि॥ ५॥ गगन पवन गहि करहु पयान। तहवाँ बैठि रहड़ निरवान ॥ ६॥ गुरु के चरन गहहु लिपटाइ। निरखहु सूरति सीस उठाइ॥७॥ या है ब्यापि रहे सेव माहि। देखत न्यारा कतहूँ नाहिं॥ = ॥ जगजीवन कहि मथि पुरान। यहि तें सत मत और न आन ॥ ६ ॥

ना समाप्त ॥

Dehati Pustak Bhandar Delhi